



भारत के महान साधक





## भारत के महान साधक

अष्टम खंड

<del>ਸ਼ੇਜਬ</del>ਜ਼ਾਬ ਜਟ੍ਟਾਗ਼ਬੰ

नव भारत प्रकाशन

प्रथम प्रकाशन : ६ दिसम्बर् १६८४

अनुवादक:
प्रो० डॉ॰ रमाकान्त पाठक
श्री विश्वमोहन प्र० सिन्हा
श्री जगदोस्वर प्र० सिंह

प्रकाशक:
निर्भय राघव मिश्र
नव भारत प्रकाशन
लहेरियासराय,
दरभंगा (बिहार)

( सर्वाधिकार सुरक्षित )

मुद्रक:
ल० ना० मिथिला विश्वविद्यालय प्रेस,
कामेश्वरनगर दरभंगा।

मूल्य :--तीस रुपये मात्र

जिनकी महती कृपा से
'भारत के महान साद्यक'
का प्रकाशन
संभव हो
सका
उन्हीं महापुरूष
श्री कालीपत गुहाराय के कर-कमलों में

Charles to the stage books flowers. A gomes see of many my or or of

#### प्रस्तावना

गत अक्टूबर ८४ की २६ तारीख को मुजफ्फरपुर में हठात् पं० रामनन्दन मिश्रजी ने कहा कि 'भारत के महान साधक' ग्रंथमाला के आगामी खण्ड की प्रस्तावना मुझे लिखनी होगी।

इस ग्रन्थमाला के प्रकाशित खण्ड यद्यपि मैं देख गई हूँ किन्तु उनका विश्रब्ध अध्ययन करने जितनी फुर्सत मेरे चिरव्यस्त जीवन में मिल नहीं पाई।

२० नवम्बर से शरीर अस्वस्थ हुआ। तब ग्रन्थ को शान्ति से पढ़ने के लिए समय अपने आप निकल आया। श्री रामकृष्णदेव परमहंस, गुरु अंगद, बाबा चरणदास एवं महर्षि रमण के जीवन चरित्र बड़े चाव से पढ़ गई। भाषा सरल है, शैली विशद् है, और वर्णन के विषय स्वयं ही उदात्त-गम्भीर हैं।

मेरा मानना है कि गुरु अङ्गद के विषय में पञ्जाब से बाहर के सत्सङ्गी लोग बहुत कम जानते होंगे। अद्भुत जीवन है। अपूर्व गुरुश्रद्धा से ओतप्रोत व्यक्तित्व है। अङ्गद बनने से पूर्व लहना के रूप में उन्होंने जो जीवन यापन किया है वह अपने में ही हृदयवेधक है। गुरु नानक से प्रथम मिलन में ही उनके हृदय में एक अनिर्वचनीय श्रद्धा जागृत हुई। जैसे-जैसे श्रीनानक देव शिष्य की एक के बाद एक कठोर परीक्षा लेते गये, वैसे-वैसे लहनाजी की श्रद्धा निखरती चली गई। वे यथार्थ रूप में श्री नानकदेव की प्रतिकृति बन गये, प्रतिमूर्ति कहूँ तो भी अत्युक्ति नहीं होगी।

श्री चरणदास बाबा का जीवन कितपय अंशों में गौड़ीय बैष्णव धर्म के प्रणेता श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण दिलाता है। नीलाचल में उन्होंने अपनी निरहङ्कारिता का परिचय देते हुए जो असाधारण विनम्रता प्रकट की है, वह देख कर 'तृणादिष सुनीचेन'— यह उक्ति सार्थक हो गई— एसा प्रतीत होता है। श्री निताई एवं श्री निमाई के सम्मिलन में से गढ़ा हुआ बाबा चरणदास का व्यक्तित्व जितना कमनीय है उतना ही प्रशान्त-गम्भीर है। उनकी विरहभक्ति सहृदय साधक को जड़मूल से हिला देगी।

महर्षि रमण के जीवन का परिचय हिन्दीभाषी सन्तप्रेमियों को इस ग्रन्थ के द्वारा होगा, इस की मुझे नितान्त प्रसन्नता है। महर्षि रमण एक योगी पुरुष थे। उन की योगसाधना प्रेमलक्षणा भक्ति से समृद्ध हुई थी। मौनदशा के वे सदेह अवतार थे। निर्विकल्प घ्याना-वस्था के वे एक सदेह शिल्प थे। इतना होने पर भी उनके दैनिक व्यवहार में मानवीय गुणों का ह्वास या अभाव देखने में नहीं आया। बाह्मी मुहूर्त्त पर आश्रम के रसोई घर में काम करने वाले महर्षि, सात वजे गोशाला में जा कर ऋजु-कोमल प्रेम से गायों की देखभाल करनेवाले महर्षि, और आश्रम के ध्यानकक्ष में अपनी दिन्य आखें खुली रखते हुए समाधिस्थ दशा में बैठने वाले रमण महर्षि - भारत के इतिहास में एक अद्भुत घटनारूप थे। उन्होंने प्रत्येक साधक से एक ही बात कही कि 'मैं कौन हूँ और क्या हूँ ?'— इसकी खोज करो। शब्दों के द्वारा वह खोज नहीं होगी; अतल मौन में गहरे उतर कर चिन्तन किया के विसर्जन में स्वरूप की उपलब्धि होगी। महर्षि रमण का यह वैज्ञानिक विश्लेषण सायक को पलभर में ही सम्प्रदायातीत आयाम में ले जाता है। गुरु शिष्य का द्वैतात्मक सम्बन्ध निर्माण किये विना आत्मोपलब्धि का राजपथ महर्षि ने प्रशस्त

श्री रामकृष्ण परमहंसदेव के बारे में कुछ भी कहने में मैं असमर्थ हूँ। वैज्ञानिक आत्मसाधना के वे प्रथम प्रवक्ता रहे। प्रयोगात्मक तर्कशुद्ध सहृदय आत्मसाधना के वे सदेह दृष्टान्तरूप रहे। वे एकसाथ भक्त थे, ज्ञानी थे, ध्यानी थे, और कुशल कर्मयोगी भी थे। वे मूर्त्त अह त थे। वे क्या नहीं थे? मास्टर महाशय के रामकृष्ण लीलामृत के कारण एवं स्वामी विवेकानन्दजी के जीवनकार्य के द्वारा रामकृष्ण देव के व्यक्तित्व के कुछ पहलू मनुष्यजाति के सामने प्रकाशित हुए हैं, लेकिन जो उनके जीवन का अप्रकाशित और अज्ञात अंश है, वह प्रकाशित और ज्ञात से कहीं अधिक उदात्त, व्यापक और गहरा है। परम्परागत आत्मसाधना के सभी पन्य और उनके अधिकारी उपदेशक श्री रामकृष्णदेव की वालसुलभ विशुद्ध निर्दोषता, निखालस ऋजुता और प्रेममय मधुरता के सामने हाथ जोड़ कर खड़े हो जाते।

इन महान विभूतियों का परिचय नव भारत प्रकाशन-संस्था हिन्दोभाषी सत्सङ्गियों के लिये उपलब्ध क्याती आयी है— यह उसका बड़ा उपकार है। भारतीय संस्कृति जीवनशुद्धि पर आधारित संस्कृति है; और साधना के सभी पन्थ चित्तशुद्धि तथा जीवनशुद्धि को अपना इष्ट समझ कर किया-प्रक्रियाओं को उद्घाटित करते हैं।

आने वाली शताब्दो विज्ञान की शताब्दी है। विज्ञान किसी को जीवन की दिशा का दर्शन नहीं करा सकता। जीवन के प्रयोजन का रहस्य विज्ञान नहीं जानता। उसका उत्तर तो अध्यात्म के पास है। पण्डित रामनन्दनजी के शब्दों में कहें तो 'आने वाला युग विज्ञानारूढ़ अध्यात्म का होगा।' इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पाठकगण 'भारत के महान साधक' ग्रन्थमाला का अध्ययन-मनन करेंगे— यह आशा है।

'शिवकुटी', आबू पर्वत १ दिसम्बर' ८४

विमळा ढकार

....

THE SAME

.

DAY 1

#### प्रकाशकीय

'भारत के महान साधक' के अष्टम खंड को प्रकाशित करते हुये हमें अपार हर्ष हो रहा है।

ैभारत के महान साधक' के मूल लेखक स्व० श्री ग्रमथनाथ भट्टाचार्य लेखक, साधक तथा अन्वैषक—तीनों एक साथ थे। उन्होंने लगातार १५ वर्षों का बहुमूल्य समय महापुरुषों की जीवनियों के संग्रह में लगाया।

देश के सभी च्लेत्रों के महानुभावों से हमें हर तरह की सहायता मिली है। उनकी सहायता के बिना इसका प्रकाशन कभी संभव नहीं होता। इस अवसर पर उन सब महानुभावों के प्रति हम अपना आभार प्रकट करते हैं। हिन्दी में अनुवाद करने का कठिन कार्य आदरणीय प्रो॰ डॉ॰ रमाकान्त पाठक, श्री विश्वमोहन प्रसाद सिन्हा एवं श्री जगदीश्वर प्रसाद सिंह ने किया। इस कार्य के लिए हम उनके प्रीत कृतज्ञ हैं।

त्र्यंत में हिन्दी-जगत के सुधी, सत्यान्वेषी एवं अध्यातम में रुचि रखने वाले पाठकों के समद्धा यह प्रन्थ प्रस्तुत है जिन्हें ही इस प्रन्थ की महत्ता एवं उपादेयता के सम्बन्ध में निर्णय लेना है।

-निर्भय राघव मिश्र



# विषय-सूची

| ₹.         | श्री रामकृष्ण परमहंस | _        | 3   |
|------------|----------------------|----------|-----|
| ٦.         | गुरु अंगद            | _        | XX  |
| ₹.         | चरणदास बाबाजी        |          | 83  |
| 8.         | महर्षि रमण           | _        | १४६ |
| <b>y</b> . | सिद्ध जयकृष्ण दास    | _        | 203 |
|            | साधक कमलाकान्त       | min-rite |     |
|            |                      |          | २१५ |

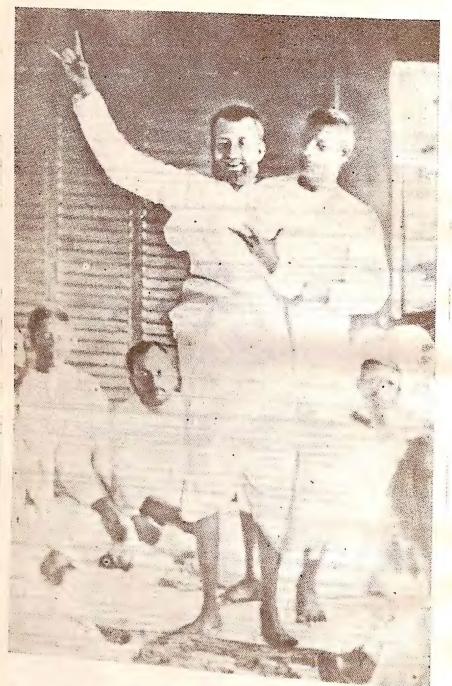

श्री श्री रामकृष्ट्ग परमहँस (भावतःमय अवस्था में)

### श्रीरामकृष्ण परमहंस

संध्या की लाली, गंगा के वक्षःस्थल से, उस समय, निश्चिह्न नहीं हुई थी। देवी मवतारिणी के मंदिर में सायंकालीन आरती की झाँझ-घंटी बज रही है। ऐसे ही समय दक्षिणेश्वर के घाट पर दिखलाई देते हैं, एक उलंग संन्यासी। सुन्दर, सुडौल, दीर्घायत शरीर है उनका; चेहरे पर है अपार प्रशान्ति श्रीर निर्लिप्तता; श्राँखों में है दिव्य श्रानन्द की ज्योति। श्रपनी उमंग की मनचाही चाल में वे टहल रहे हैं।

घाट के एक पार्श्व में बैठे हैं साबक गदाघर । उनकी भाव-तन्मयता की ग्रीर संन्यासी की ट्रांष्ट स्वमावतः ग्राकृष्ट हुई। ग्रुपने-ग्राप को इस तरह मूलकर बैठा हुग्रा, यह दिव्य-कान्ति-सम्पन्न तरुण, है कौन? इसके ग्रंग-ग्रंग में समाबि-मावापन्न साधक का लक्षण है। हठात् कुछ लक्ष्य कर, संन्यासी ठिठक गये। क्या तंत्र ग्रीर मिन्तिवाद की भूमि बंगाल में भी, वेदान्त का ऐसा उत्तम ग्रिवकारी सम्भव है? यह बात संन्यासी को भौंचक में डाल देती है।

तरुण के सम्मुख जाकर संन्यासी ने कहा : <sup>4</sup>मैं तुमको वेदान्त-सिद्धि भ्रौर निर्विकल्प समाधि दूँगा । तुम लोगे ?'

यह क्या कहा, जटाजूट-धारी तेजःपुञ्ज-कलेवर संन्यासी ने ? माँ भव-तारिणी के ध्यान में, उनके चिन्मय रूप में गदाधर भीतर से बाहर तक निमग्न ग्रौर परिपूर्ण हैं । मातृ-साधना उनके समग्र श्रास्तित्व में श्रोतप्रोत है । सच पूछो तो आनंदमयी माँ का रूप-ध्यान ही है उनका जीवन । यह सवकुछ, जिसमें एकाकार हो जायगा, वह गदाधर को देने आज कौन आ गये हैं?"
निराकार का संदेश लेकर ये नागा संन्यासी, गदाधर के सम्मुख क्यों आये हैं?

माता के बिछोह की आशंकामात्र से गदाधर का कलेजा काँप उठता है। पर इस मायावादी तपस्वी का दुर्निवार आकर्षण उसे अभिभूत करता जा रहा है।

उस दिन की मोहमयी संघ्या में, प्रकाश श्रौर श्रन्धकार के संधिक्षण में, साकार के वर-पुत्र के सामने निराकार के दूत ने श्रपना हाथ फैला दिया। वह नागा संन्यासी ही तो हैं भारत-विख्यात महावैदान्तिक—तोतापुरी स्वामी।

श्रनक्ष्य के संकेत से ही उस दिन तोतापुरी महाराज दक्षिणेश्वर में प्रकट हुए थे। इस ग्राविमीव की ग्रालोकच्छटा ने तरुण-साधक गदाधर के ग्रध्यात्म-जीवन में जगा दिया है, नूतनतर पथ का संधान। इसी के परिणामस्वरूप, गदाधर का उत्तरण, ग्रागे चलकर, शक्तिधर लोकगुरु श्रीरामकृष्ण परमहंस के रूप में हुग्रा।

संन्यासी के उपर्युंक्त प्रश्न का उत्तर देना सहज नहीं है। किन्तु उस प्रश्न को, निरुत्तर रहकर, टाल देना और भी कठिन है। जन्म-जन्मान्तर का कौन-सा कोई संबंध, उन दोनों के बीच अब तक बना रह गया है, यह किसे मालूम? निरपेक्ष दृष्टि से कुछ देर तक देखकर, गदाधर केवल इतना ही बोल पाये: "क्या कहूँ और क्या नहीं कहूँ, यह तो मैं जानता नहीं, बाबा! मेरी माँ ही यह सब जानती है। उनका प्रादेश यदि मुझे प्राप्त हो जाय, तब तुम जैसा कहते हो, वैसा कर सकता हूँ।"

माता का आदेश मिल गया। गदाघर को यह समझते देर नहीं लगी कि उनके अध्यात्म-जीवन को पूर्णंतर करने के ही लिए, संन्यासी का शुभागमन हुआ है।

पुरीजी ग्रारम्भ में यह जानकर मौंचक थे कि गदाघर की माँ, कोई ग्रीर नहीं, मन्दिर में प्रतिष्ठित स्थामा का वह विग्रह ही है, ग्रीर उसी के ग्रादेश की प्रतीक्षा गदाघर कर रहे हैं! गदाघर से यह पूरी वात सुन-समझ लेने के बाद उनके ग्रघर पर चिकत मुसकान की रेखा खिंच गई। ग्राहैतवादी महापुरुष के लिए भक्त की मातृमावना के प्रति प्रसन्न विनोद का भाव स्वा-माविक ही था। तोतापुरीजी थे ग्राहैत-ज्ञान के शिखर। माथामय विस्व-

1

प्रपञ्च के पार जाकर, मावातीत राज्य ही उस वेदान्ती का विचरण-क्षेत्र था। मानव-हृदय के परम धन, भगवत्प्रेम को भी, माया-ज्ञान की कसौटी पर कसकर, वे ग्रहैत-ज्ञान के रूप में विशुद्ध कर चुके हैं। उन्होंने निर्विकल्प समाधि के पथ पर ब्रह्म-साक्षात्कार किया है। साकार का घ्यान ग्रौर इष्ट की पूजा, इसी लिए उनके लिए सहज भाव से सार्थक नहीं।

बालक-स्वभाव मातृ-साधक गदाधर की वात सुनकर, उस दिन, वेदान्त-केसरी तोतापुरी, इसीलिए, अपनी हँसी रोक नहीं सके।

दक्षिणेश्वर में प्रसिद्ध पञ्चवटी के नीचे पुरीजी ने अपना अ।नुष्ठानिक-कार्य आरंभ किया। आज पितरों को पिण्ड प्रदान कर लेने के बाद, श्रद्धापूर्वक, साधक गदाधर को संन्यास ग्रहण करना है। पुरीजी के निर्देशानुसार ही सारे कार्य संपन्न हुए। अब तक गदाधर के पास जो कुछ बचा हुआ था, भवतारिणी माँ के प्रति जिस ममता, भिवत, प्रेमसाधना के सहारे वे अब तक जीवित थे, उस सब कुछ को विसर्जित कर, वे संन्यास लेंगे। विरजा होम की समाप्ति के पश्चात, इस नवीन संन्यासी का नाम पड़ा — श्रीरामकृष्ण।

सर्वेपाशमुक्त साधक को श्रव समाधि की गंभीर निमग्नता के निमित्त प्रस्तुत रहना है ।

रामकृष्ण वहा करते, ''देखो, जैसे समुद्र के तीर पर सर्वदा निवास करनेवाले की कभी-कभी 'इच्छा होती है कि देखूँ, रत्नाकर समुद्र के गर्भ में कौन-कौन-मे रत्न हैं, वैसे ही, माँ को प्राप्तकर, उनके निवट सर्वदा रहते हुए, मेरे मन में होता—श्रनन्त भावमयी, श्रनन्त रूपमयी माँ को नाना भावों, नाना रूपों में जरा देखूँ।" पर नागा संन्यासी के बताये मार्ग पर तो कुछ श्रौर ही होना है। श्रव तो श्रनन्त भावमयी, श्रनंत रूपमयी इष्टदेवी को उस रूपातीत तक ले जाना होगा, जहाँ नामरूप का श्रन्त हो जाता है। ज्ञान-मार्ग की चरमतम उपलब्धि इसके विना प्राप्त नहीं होगी। ऐसा निश्चय कर, गुरु के निर्देशानुसार, वे श्रासन पर श्रा बँठे।

रामकृष्ण के ध्यान का घन थी, इष्टदेवी की चिन्मयी भावमयी मूर्त्ति । उनकी संपूर्ण सत्ता उसी में श्रोतप्रोत होकर निवास करती थी। निर्विकल्प परमात्मध्यान में वह मूर्त्ति यों ही विलीन नहीं होना चाहती। उनकी वार-वार की चेष्टा विफल होती रही।

तोतापुरी गरज उठे— 'वयों नहीं होगा?'' शीशे के टूटे टूकड़े को उठाकर उन्होंने इतने जोर से रामकृष्ण पर दे मारा कि रामकृष्ण की दोनों

मौहों के बीच में उसकी नुकीली नोंक चुम गई। गम्भीर स्वर में तौतापुरी ने फिर गर्जन किया: "बैठो! अब जहाँ शीशा गड़ा है, वहीं अपने मन को, अपनी संपूर्ण चेतना को केंद्रीभूत कर लो और पहुँच जाओ चरम उपलब्धि के शिखर पर।"

उस काल की ग्रवस्था की बात परमहंस श्रीरामकृष्ण स्वयं वता गये हैं:
"पहले की ही तरह, जगदम्बा की मूर्त्ति मन में उदित हुई। ऐसा होते ही,
ज्ञान की श्रीस-कल्पना से, मैंने मन-ही-मन, उस उदित मूर्त्ति के दो टुकड़े कर
दिये। इसके बाद मन में कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया। फिर तो
श्रकस्मात्, हू-हू करते हुए, सभी नामरूप, ऊपर के राज्य में उठकर, एकवारगी
लुप्त हो गये। मैं समाधि में डूब गया।" (लीला-प्रसंग)

तोतापुरी नहीं चाहते कि शिष्य की समाधि में कोई विष्न हो। इसीलिए रामकृष्ण की कुटी के दरवाजे को बाहर से बंद कर, उन्होंने ताला लगा दिया है। एक एक कर तीन दिन बीत गये। विस्मय विमुग्ध गुरुमहाराज ने अब जाकर उस बंद दरवाजे को खोला। शिष्य अब तक समाधि में डूबे-के-डूबें ही थे। अपने श्रासन पर ज्योतिमंय होकर रामकृष्ण बैठे हैं। उनकी देह है, निश्चल, निस्पन्द। चैतन्य का कोई वाह्य चिह्न नहीं। निर्वात, निष्कल दीप-शिखा की भाँति उनकी संपूर्ण सत्ता जैसे अपनी ज्योति में मौन होकर जली जा रही है।

यह कैसा ग्रद्भृत काण्ड हो गया ! नर्मदा नदी के किनारे लगातार चालीस वर्षों तक कठोरतम तपस्या करने के बाद तोतापुरी को जो मिला था, वह प्रमु की कृपा के सहारे इस तरुण साधक को इतनी ग्रासानी से कैसे मिल गया ? गृह के विस्मय की सीमा नहीं रही । किंतु केवल इतना ही बोलकर वे चुप हो गये : "यह क्या दैवी माया ! यह क्या दैवी माया !" शिष्य रामकृष्ण की उस कृतार्थता को देखकर, उनके ग्रानंद की सीमा न थी ।

ज्ञानवादी, सर्वपाशमुक्त तोतापुरी स्वामी श्रब श्रपने ग्रधिकारी शिष्य के प्रेम में बँघ गये। तीथों की परिक्रमा के कम में वे कुछ ही दिनों के लिए इस स्थान पर श्राये थे। पर सहज माब से यह स्थान छोड़कर जाता उनके लिए सहज नहीं रह गया है। अपने सान्तिध्य में रखकर, श्रद्धैतबोध के क्षेत्र में शिष्य को सुव्रतिष्ठ कर देने के लिए वे तत्पर है।

रहते-रहते दक्षिणेश्वर के उद्यान में पुरीजी महाराज कोई छह महीने रह गये। श्रीरामकृष्ण की उच्चतम उपलब्धियों को दिनान्दिन अग्रसर होते देख वे विस्मित होते रहे। रामकृष्ण की उपास्या, उनके ध्यान का धन जगन्माता थीं। माँ की चिन्मयी मूर्त्ति तोतापुरा की ज्ञानाग्नि के स्पर्श से नाम-रूप से अतीत होकर चली जाती। दूसरी श्रोर स्वयं तोतापुरीजी भी रामकृष्ण के स्पर्श से अनिभृत नहीं रह सके। निराकार के श्राकार को, ब्रह्म की शक्ति को स्वीकृति देने के लिए उन्हें नित्य बाध्य होना पड़ता। मायातीत का माया-मोहांजन, उन स्रद्धैत-ब्रह्मात्मवादी की आँखों को उन दिनों आँजता जा रहा था।

नर्मदा की घारा ग्रब गंगा के स्रोत में ग्राकर जैसे मिल गई थी—ज्ञान श्राकर, जैसे घारण कर गई थी भक्ति ग्रीर शक्ति की लीला।

जगन्माता का नाम-गान करना, साधक श्रीरामकृष्ण का प्रतिदिन का श्रम्यास था। करताल देते, नाम गाते गाते, वे भावाविष्ट हो जाया करते। मायावादी तोतापुरीजी की श्रांखों को यह दृश्य श्रद्भृत लगा करता, पर यह देख, उन्हें श्रपनी हँसी दवानी पड़ती। एक दिन परिहास में उन्होंने श्रपने शिष्य से पूछा: "इस तरह क्यों रोटी टोकते हो?"

वालक-स्वभाव रामकृष्ण उत्तर में खिलखिलाकर हैंस पड़े। बोले, "लो, ये क्या कहते हैं। मैं प्राणों की शक्ति लगाकर, ब्रह्ममयी माँ का नाम-गान करता हूँ, यह ये समझना ही नहीं चाहते।"

सुदूर नर्मदा-तीर से माँ भवतारिणी तोतापुरी को खींचकर ले ग्राई हैं। उनके प्रिय पुत्र गदाधर की साधन-सत्ता में प्रवाहित हो रही है मिक्त ग्रीर शिक्त की धारा। इस धारा में माँ ने ही मिला दिया है ज्ञान-साधना का प्रवाह। ग्रब महामाया की सर्वव्यापिनी माया ने वेदान्त के उस संन्यासी के जीवन को भी प्रभावित कर दिया है। रामकृष्ण ग्रीर उनकी माँ के निकट ग्राकर तोतापुरीजी भी बहुत कुछ बदल गये है। लोग कहते है कि बाद ग्राकर तो वे श्रीरामकृष्ण के सुमध्र मातृ-संगीत को, चाव से, कान लगाकर सुनने लगते ग्रीर उनकी दोनों श्रांखों में ग्रानन्दाश्र भर ग्राते।

ब्रह्म और ब्रह्मशक्ति की बात लेकर श्रव गुरु श्रीर शिष्य के बीच प्रेम-कलह के श्रवसर श्रीर प्रसंग नहीं श्राते। एक दिन तोतापुरी अपनी धूनी के सामने बैठे हैं। मन्दिर के इस परिचालक ने, हठात् पास श्राकर, धूनी से कुछ श्रंगारे श्रीर काष्ठ्रखण्ड निकाल लिये। पित्र होमाग्नि के प्रति ऐसी श्रमर्यादा का भाव देखकर, तोतापुरीजी गुस्से से फट पड़े।

ऐसे महाज्ञानी और यह रोष ! चित्त की ऐसी चञ्चलता ! कौतुकोच्छल रामकृष्ण उच्च हास्य स्वर के साथ ताली बजाते बोले : "ग्रब लीजिये, महामाया की दुर्वार माया-शक्ति के सामने श्राप भी हार जाते हैं न ?" वेदान्त ब्रह्मज्ञानी तोतापुरी का स्वस्थ, प्रलंब, ग्रायत शरीर वज्यवत् ग्रयंचल ग्रीर ग्रजर था। पर बंगाल के हवा-पानी ने ग्रपने प्रभाव से उसे घुला दिया। कमज्ञः वह रोगाकान्त हो गये। व्याधि जैसी कठिन थी, यन्त्रणा भी वैसी ही दुःसह। एक दिन उन्होंने तय किया—इस भंगुर देह की इतनी परिचर्या ग्रीर देखभाल से क्या लाभ ? इसे वचाकर रखने का प्रयोजन भी क्या है ? ग्राज ही नदी-जल में इसे डुवाकर छोड़ दूँगा।

गंगा की मध्य-घारा को लक्ष्यकर तोतापुरी आगे की ओर चल पड़े। किन्तु यह क्या हो गया? शरीर को डुबाने लायक गहरा जल तो गंगा में कहीं नहीं मिल रहा है! इस पार से लेकर उस पार तक वे गहराई की खोज में चक्कर लगाते फिरे। पर सारी चेष्टा व्यर्थ! महामाया की माया ने उनका वह संकल्प तोड़ दिया। तोतापुरी को फिर हार माननी पड़ी। रामकृष्ण के पास जाकर स्वीकार किया—ब्रह्म और ब्रह्मशक्ति में भेद करना किन है। रामकृष्ण की माँ की, महामाया की महिमा स्वीकार करनी ही पड़ी।

रामकृष्ण की सावना को पूर्णाङ्क वनाकर, तोतापुरी महाशय चले गये। इसके वाद घीरे-वीरे, दक्षिणेश्वर के इस ग्रज्ञात ग्रख्यात पुरोहित ने युगाचार्य की मूमिका में प्रवेश किया। जड़वादी सम्यता की उत्ताल तरंग उस समय समकालीन भारत को ग्रांदोलित करने लगी थी। रामकृष्ण को, जड़ता की उस लहर के ग्रामने-सामने ग्राकर खड़ा होना पड़ा। उनके चैतन्यमय जीवन की कथा सुनकर, ब्रह्म-साक्षात्कार का वृत्तान्त जानकर, उस युगके उद्भ्रान्त मानव-प्राणी के कान खड़े हो गये।

कामार पुकुर के इस नगण्य, निरक्षर ब्राह्मण-पुत्र के विवर्त्तन की कहानी सचमुच ही विस्मयकर है।

रामकृष्ण के पिता खुढीराम चट्टोपाध्याय हुगली जिले के 'देरे' नामक ग्राम के निवासी थे। वे थे निष्ठावान् ग्रौर सदाचारी ब्राह्मण। कुलदेवता श्री रघुवीर की पूजा किये विना वे जल भी ग्रहण नहीं करते। सत्यवक्ता के छप में उनकी छ्याति पूरे इलाके में थी। एक बार किसी मुक्कद्मे में झूठी गवाही देने से इन्कार करने के कारण, स्थानीय जमींदार उनपर रुख्ट हो गये। किन्तु ग्रन्थाचार ग्रौर लांछना का हर प्रयत्न उस धर्मप्राण खुदीराम को सत्य-धर्म से डिगाने में ग्रन्ततः विफल सिद्ध हुग्रा। बाद में विरक्त होकर उन्होंने उस गाँव को ही छोड़ दिया। कामार पुकुर के शान्त परिवेश में उनकी नई झोपड़ी उसी कम में खड़ी हुई।

बहुत दिनों बाद की कहानी है। तब खुदीराम किसी दूसरे गाँव से लीटे थे। शरीर थकावट से दुख रहा था, सो मैदान के कोने के एक पेड़ तले सुस्ताने लगे। घीरे-धीरे नींद ग्रा गई।

नींद की बेखबरी सपने में बदल गई। देखा—इष्टदेव श्री रघुनाथजी पास में आकर खड़े हो गये हैं। एक स्थान की श्रोर संकेत कर श्री रघुनाथजी ने कहा—"श्रजी, मुझे वहाँ से उठाकर ले चलो। श्रपने घर में स्थापित कर मेरी सेवा-पूजा करना।"

नींद टूट गई। खुदीराम सपने से चौंक कर उठ बैठे। निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच कर तो उनकी बोलती बन्द हो गई। मिट्टी में श्राघी ढेंकी एक शाल-ग्राम-शिला वहाँ दिखाई पड़ी थी, श्रीर उसके पास फन फैलाये बैठा था एक श्रति विषधर सपं।

उस शालग्राम-शिला को श्रयने घर ले ग्राकर उन्होंने प्रतिष्ठ।पित कर दिया। बाद में पता चला कि वह शालग्राम निरा शालग्राम नहीं, वह तो है रघुवीर-चक्र। श्रयने पति की तरह, भिक्तमती चन्द्रादेवी भी उस विग्रह की सेवा-पूजा में प्राणपण से जुट गई।

इष्ट-सेवा के फल के फलित होने में देर नहीं लगी। खुदीराम उन दिनों तीर्थाटन करने, गया की श्रोर गये हुए थे। गया में ही रात को उन्होंने एक श्रद्भुत स्वप्न देखा। ज्योतिर्मय मूर्त्ति से प्रकट होकर भगवान गदाघर रत्नमय सिंहासन पर श्रा विराजे हैं। खुदीराम की श्रोर देखकर उन्होंने स्मितहास्य के साथ कहा: "तेरा पुत्र होकर, मैं तेरे घर में जन्म लूँगा।" बाद में पता चला कि ठीक इसी क्षण में चन्द्रादेवी कामार पुकुर के श्रपने घर में एक श्रद्भुत दिव्य श्रावेश में मग्न पाई गई थीं।

१८४६ ईस्वी सन् की १७वीं फरवरी। दरिद्र ब्राह्मण खुदीराम के घर को शुभ मुहूर्त्त में ब्रालोकित करता उत्पन्न हुआ एक सुदर्शन शिशु। भगवान् गदाघर के वरदान-स्वरूप उत्पन्न पुत्र का नाम रक्खा गया—गदाघर।

स्वेच्छा-विहारी गदाधर का बचपन कामार पुकुर की शान्त सुरम्य भूमि में ग्रानन्दपूर्वक बीता। भजन ग्रौर गान सुनते ही बालक के उत्साह की सीमा नहीं रहती। बंगाल की धर्मयात्रा-गीतावली हो, या शिव-गान, ग्रथवा मनसा-मंगल, हरि-वासर-गीत या कीर्त्तन, किसी को छट नहीं मिलती। प्रत्येक गान, प्रत्येक ग्रमिन्य बालक गदाधर ग्रनायास ही कण्ठस्थ कर लेता। गाँव के प्रत्येक नर-नारी को यह बालक प्रिय हो गया था। बड़ा अद्भुत था यह बालक। बीच-बीच में उसे भावावेश हो आता। उस दिन मैदान से निकलते-निकलते उसकी निगाह पड़ गई, आकाश में उड़ती वक-पंक्ति पर। नील आकाश में उड़ती सफेद वक पंक्ति। भगवान् विष्णु के श्याम वक्षःस्थल पर श्वेत कौस्तुभ की रत्नमयी एकावली, ऐसी ही लगती होगी न? यह प्रश्न मन में उठते ही बालक गदाघर आत्म-विस्मृत होकर गिर पड़ा। असीम का स्पर्श उसके मग्न चैतन्य को उत्कंपित कर, किस गहराई में कब रख गया, यह कौन जाने!

गदाधर के अचेत शरीर को मैदान से उठाकर ले श्राया गया। माँ चन्द्र-मणि डर के मारे रोने लगीं। शान्ति स्वस्त्ययन कराने के बाद जाकर, वे कुछ-कुछ स्थिर हुईं।

एक दूसरे दिन की कहाना है। गाँव की सभी स्त्रियाँ विशालाक्षी के मन्दिर को जा रही हैं। गदाघर भी उनके साथ लग गया है। पथ में ही उसकी देह में देखा गया दिन्य मावावेश। संज्ञाहीन गदाघर को देखकर नारी-मण्डली भयभीत हो उठी। कानों-कान बात होने लगी—"कहीं विशालाक्षी का ही माव तो नहीं है?" फिर तो अचेत गदाघर की स्तुति शुरू हो गई!

उस वार गाँव में यात्रा-गान का समारोह था। गदाधर को शिव की मूमिका दी गई। जटा, व्याझचमं और श्रस्थिमाल्य घारण करते-करते गदाधर अपना पार्ट ख्रदा करना मूल गया। शिव का साज सजाते ही उसमें जग गया शिव का दैवी भावावेश। भ्रन्ततः वह भ्रचेत हो गया

पिता की मृत्यु के पश्चात् गदाघर के जीवन में अद्भुत परिवर्त्त न हुआ। अकेले निर्जन स्थानों में, श्मकानों में, सूने खण्डहरों में और वीरान वागीचों में उसका अधिकांश समय व्यतीत होने लगा। कामार पुकुर के पास से ही जगन्नाथपुरी जानेवाले यात्रियों की राह गुजरती थी। उस पर यात्रियों का आना-जाना लगा ही रहता था। लाहा बाबू की पान्थशाला में पारिव्राजक साधुओं-वैरागिश्रों का जमाव अक्सर हुआ करता। गदाघर उनके ग्रड्डे में ग्राकर बैठ जाया करता। कुत्तृहल के साथ उनके तौर-तरीकों को देखना उसे प्रिय था। साधु-संन्यासियों के बीच रहना उसे पसन्द था। इस प्रियदर्शन बालक का उस समाज में बड़ा आदर था। उसे गान-मजन सीखने के अवसर साधुमण्डली में अनसर मिलते रहते।

गदाधर स्वेच्छानुसार जहाँ-तहाँ घूमता २हता। लिखने-पढ़ने में उसकी अरुचि स्पष्ट थी। पाठशाला की तरफ जाना भी उसे नापसन्द था। वह उपहासपूर्वक कहता: "छुप्पर के तले कैंद होकर पढ़ने से लाभ ही क्या?

मैं ऐसी पढ़ाई से बाज श्राया।" घर के लोग बालक को इस हालत पर चितित थे। फिर बीच-बीच में भावावेश भी तो उसे श्राता ही रहता था। यह मी एक कारण था कि उसे पढ़ाई-लिखाई के लिए मजबूर नहीं किया जाता।

गदाबर के गले की आवाज बड़ी मीठी थी। उसे कीतंन, भजन, गान गाते जिसने भी सुना, वह मुग्ध हुए बिना नहीं रहा। श्रिभनय-कला में भी उसकी निपुणता कम श्रद्भुत नहीं थी। सहज-सुन्दर ग्राम्य-जीवन के परिवेश में उसके दिन श्रानन्द से कटते, प्रकृति के आनन्द-लोक में दिनानुदिन उसका मन रमता जाता।

उम्र बढ़ने के साथ यह चिन्ता भी बढ़ने लगी कि ग्राखिर इस तरह गदाधर को कव तक रहने दिया जाय! संसार ही था उसका ग्रभाव ग्रीर ग्रिकचनता का। फिर लड़के का भविष्य भी तो देखना होगा। ज्येष्ठ भ्राता राम कुमार ग्रन्त में उसे कलकत्ता ले गये। गदाधर की उम्र उस समय सत्रह साल की थी।

उन दिनों रामकुमार ने करकत्ते में संस्कृत टोल की पाठशाला खोल रक्खी थी। पर छात्र के ग्रमाव में वह पाठशाला समाप्त हो गई।

रानी रासमणि द्वारा नव-प्रतिष्ठित काली-मन्दिर में इसी समय एक पुरोहित की आवश्यकता हुई। रामकुमार को इस काम के लिए बुलाया गया।

श्राखिर, मन्दिर तो है शूद्र के द्वारा प्रतिष्ठित ! लेकिन जाने भी दो, इससे क्या होना है। रामकुमार का दृष्टिकोण उदार था। मन्दिर का पौरोहित्य उन्होंने स्वीकार कर लिया।

बड़े भाई के साथ गदाघर दक्षिणेश्वर चले श्राए। कभी वे भाव-तन्मय होकर माँ के मंदिर में बैठे रहते हैं श्रौर कभी घूमने निकल जाते हैं गंगा के किनारे।

माई अक्सर टोकते — "अरे काम तो कोई-न-कोई करना ही होगा। तो इस भवतारिणी-मन्दिर में ही रहकर कुछ करते क्यों नहीं?

गदाधर ऐसी बातों पर कान देना जानते ही नहीं। भगवान् को छोड़कर श्रीर किसका स्वामित्व ?''

हाँ. पर उनका मन वार-वार देवी भवतारिणी के मन्दिर में चला ही जाता है। समझना कठिन है कि उस विग्रह में कैसा ग्रमोघ श्राकर्षण है! इस गंगा के किनारे भी उन्हें बहुत ग्रच्छा लगता है। मन क्रमशः स्थिर हुग्रा। देवी के विग्रह का साज-सिंगार करना उन्होंने कबूल किया। इसके बाद प्र/२

मन्दिर के पुजारी का पद-ग्रहण भी उन्हें करना पड़ा। इसके साथ ही उनके जीवन का नया ग्रघ्याय ग्रारम्म हुग्रा।

पुरोहित गदावर के साथ मवतारिणी के विग्रह का सम्बन्ध घनिष्ठतर होने लगा। भक्त सावक और जगन्माता के ग्रात्मिक योगायोग के बीच से एक अच्छेद्य सम्बन्ध जुड़ गया।

शाक्ती दोक्षा ग्रहण किये विना देवी-पूजा ठीक तरह से नहीं की जा सकती।
गदाघर चिन्ता में पड़ गये। तन्त्राचार्य केनाराम भट्टाचार्य उन्हें पसन्द ग्राए।
उन्हींसे उन्होंने दीक्षा ली। इस दीक्षा के बाद ही एक ग्रद्भृत काण्ड घटित
हुग्रा। गदाघर भावावेश में मूर्छित हो गये।

मन के माफिक कोई काम है तो भवतारिणी की यही पूजा । इस काम में गदाघर अपने तन-मन-प्राण को एकसाथ उड़ेल देते हैं । जीवन के दोनों किनारों को डुबाकर भिवत का ज्वार उमड़ उठता है और प्राणों के पोर-पोर में मुमुक्षा की आर्त्ति व्याप्त हो जाती है । सूक्ष्मलोक का द्वार घीरे-घीरे खुल जाता है ।

शुद्ध-भत्व ग्रपाय-विद्ध साधक के अन्तर में पूर्वजन्म का सात्त्विक संस्कार जग पड़ा है। नाना लोकोत्तर विमूतियों के रूप में वह श्रव प्रकाशित हो रहा है।

देवी की अर्चना में बैठे ही हैं कि अंग-न्यास, कर-न्यास करते-करते अपूर्व दृश्य दिखाई पड़ने लगे! उनके अपने अंगों के नाना स्थानों में ज्योति की छटा झलक उठी। पूजा के पहले मूत-शुद्धि करने बैठते हैं, किया सम्पन्न होने के बाद स्वयं चौंक जाते हैं। देखते हैं कि पूजा-पीठ के चारों ओर किसी अलौकिक शक्ति-बल से प्रज्जवित हो उठी है एक अलौकिक अग्नि-शिखा, जो पूजा के अनुष्ठान की रक्षा कर रही है।

माँ के ब्राह्वान-मंत्र की ही यह प्रतिक्रिया तो नहीं है! इस मन्त्र के उच्चारण के साथ-साथ समूची देह दिन्य सत्ता से परिपूर्ण हो उठती है। मिन्दिर के मीतर की हवा सहम जाती है। किसी अपार्थिव भाव-मिहिमा के सहारे सम्पूर्ण वातावरण गनगनाने लगता है। तरुण पुजारी की तेज: पुंजमय भावाविष्ट मूर्त्ति को जो कोई देखता है, वही अवाक् हो जाता है। मानो स्वयं ब्रह्मण्यदेव आविर्मूत हुए हैं और ब्रह्ममयी की पूजा कर रहे हैं।

पूजा पूरी हो जाती । अब मन्दिर के गर्भ-गृह के कोने में बैठकर ब्राह्मण-देवता माँ को गान सुनाने लगते हैं । ये गान रामप्रसाद और कमलाकान्त के रचे हुए हैं । पर गदाघर ने जैसे उनमें अपने प्राण घोल दिये हैं । वे विभोर होकर गा रहे हैं और उनका भाव-विह्वल हृदय आँसुओं से गीला होता जा रहा है। रात में जब मन्दिर का द्वार बन्द हो जाता है, तब पंचवटी के निकटवाले जंगल में वे ध्यान में निमग्न होकर बैठ जाते हैं। इसके साथ-साथ अपने को अपने वहिरंग जीवन से वे एक धारगी अलग कर लेते हैं। इष्टदेवी जगन्माता के पाद-पद्यों पर उन्होंने अपने को पूरी तरह से उलीच दिया है। संसार का आह्वान उनके लिए हो गया है अवान्तर—सर्वथा निरर्थक। इसी से तो मातृ-ध्यान में अब सदा-सर्वदा डुबे रहते हैं।

कोई कब्ट, कोई त्याग अब उनके लिए कठिन नहीं रह गया है, यदि वह ईश्वर की प्राप्ति में सहायक हो। कुच्छ से कुच्छ साधन के लिए वे सब प्रकार से प्रस्तुत हैं। 'समलोब्ट्राइम-काञ्चनः' होना होगा? मिट्टी के ढेले छौर सोने के ट्रकड़े को सम-भाव से देखना होगा? ठीक है। एक विलक्षण कौतुक आरम्म कर दिया है ठाकुर ने। हाथ पर वे मिट्टी के ढेले छौर पासके रुपये एक साथ रखकर कहते हैं ''मिट्टी-रुपया, रुपया-मिट्टी'' छौर फिर दोनों को एक-साथ, गंगा की घारा में, उठाकर, फेंक देते हैं। ऐसा ही होता रहता है वारंवार!

साधनामय जीवन का मूल रहस्य ही तो है अहंकार का नाश ! हाँ, अहंभाव का त्याग करना होगा । सभी जीवों के प्रति शिव-भाव दृढ़ करना होगा । फिर तो काली-मंदिर के इई-गिर्द मँड्रानेवाले कंगालों का उच्छिष्टान्न श्रद्धा और रुवि के साथ खाने के लिए वे अक्सर आकर बैठ जाते । ये कंगाल भी तो उनकी इष्टदेवी की ही प्रतिमूर्त्तियाँ हैं । उनके जूठे पत्तल भी तो माँ के ही प्रसाद हैं । श्रद्धा-विह्वल होकर उस प्रसाद को वे सिर-आँखों से लगाते हैं । मिखारियों के द्वारा उच्छिष्ट किये गये पत्तों और स्थानों को वे अपने हाथों घोते हैं । उनके जूठे पत्तीं को अपने हाथों उठा-उठाकर जलाशय में फेंकते हैं । अहंकार के नाश का यह उपाय उन्हें प्रिय हो गया है ।

साधना की सिद्धि के लिए कुछ भी अकरणीय नहीं। कोई किया, कोई कर्त्तव्य वे बाकी नहीं रहने देंगे। जगन्माता का दर्शन, चाहे जिस उपाय से हो, उन्हें प्राप्त करना ही है। अपने इस लक्ष्य पर पहुँचने के लिए जरूरी है कि कोई कसर बाकी न रहे। परम प्रस्तुति के पथ पर ठाकुर बढ़ते चले जा रहे हैं, दिनानुदिन निरलस होकर।

माँ-बाप की स्वभाव-जात शुद्धता और पिवत्रता का संस्कार उन्हें जन्म लेने के साथ ही मिल गया था। अब प्रेम और मिनत का अपरिमेय ऐश्वर्य भी उन्होंने अपने भीतर, अपनी साधना के द्वारा, उपजा लिया है। अध्यात्म-जीवन की परम-प्राप्ति के निमित्त उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौद्धावर कर दिया है और इस प्रकार हल्के होकर, दुर्वार गति से, वे उड़ चले हैं ग्रपने गन्तब्य की ग्रोर ।

ईश्वर-प्रेम की तीव्र व्याकुलता ने उनमें जैसे उन्माद का रूप घारण कर लिया है। जगन्माता का दर्शन नहीं मिला तो जीकर क्या करना है? उनकी ब्याकुल उत्कण्ठा का चीत्कार सुनकर पत्थर भी पसीज जाता। वियोग की दु:सह ज्वाला से छटपटाते हुए वे वार-वार कहने लगते: ''माँ, इतनी पुकार तो मचा रहा हूँ, क्या तुम तब भी नहीं सुन रही हो? भक्त रामप्रसाद को तो तुमने ग्राकर दर्शन दिया था, क्या उसी तरह, मुझे दर्शन नहीं दोगी, माँ?"

उस दिन हृदय की यन्त्रणा से अधीर होकर गराधर हठात् मंदिर के मीतर जा पैठे। ग्रब वे खड्ग के आधात से जीवन-नाश करने के लिए तैयार हैं। ऐसे जीवन से लाभ वया जिसके रहते माँ के दर्शन प्राप्त नहीं हों ? खड्ग को ग्रपने गले पर रखकर उन्होंने माँ को चेतावनी दी: 'यदि दर्शन न दोगी, माँ, तो मैं इसी तलवार से ग्रपना कण्डच्छेद कर लूँगा।'

चैतत्यघन महासत्ता के मूल में उस स्त्रात्तं पुकार का ग्राकर्षगा हुन्ना। ज्योतिर्मयी देवी-रूप का घारण कर, श्राद्याशक्ति ग्रपने भक्त की ग्राँखों के सामने, देखते-देखते, सहसा ग्राध्वर्मत हुई। यही तो हैं गदाघर की चिन्मयी इष्ट देवी—यही तो हैं उनकी 'माँ'! रामकृष्ण संज्ञाहीन होकर मूमि पर गिर पड़े।

इस दिव्य दर्शन के बाद, दो दिनों तक उन्हें निरन्तर माबाविष्ट ग्रवस्था में लीन देखा गया।

कालान्तर में उसकाल की दिन्य अनुभूति की कहानी कहते-कहते ठाकुर बता गये हैं: ''उस समय ऐसा लगा जैसे घर-द्वार, मन्दिर सब मिलकर एकाकार हो गये। कहीं कुछ नहीं, केवल एक, अखंड, अनन्त, ज्योति का पार।वार! जिधर जितनी दूर तक देखता हूँ, उघर से ही आ रही है प्रकाश की तरंग, मुझे अपने में समा लेने की खातिर! अन्ततः, मैं उसमें एकवारगी डूबकर, जैसे नि:शेष हो गया। बाद में, संज्ञाहीत अवस्था में मैं पड़ा पाया गया।"

ज्योति:समुद्र में ठाकुर के पूर्णत: मग्न हो जाने के बाद, ग्रनंत धालोक-पाराबार के बीच, ब्रह्ममयी मातृमूर्त्ति का चिन्मय रूप ग्राविमूर्त हुन्ना !

माँ के दर्शन से उल्लास-विह्नल होकर उस दिन, उच्च-स्वर में "माँ, माँ" पुकार कर, ठाकुर रो उठे थे। उनकी अन्तर-सत्ता को श्रोतप्रोत कर, एक व्यापक अपार्थिव आनन्द का ज्वार प्रवाहित हो गया। जगज्जननी के दिन्य प्रकाश और अलौकिक अनुमूति से वे पूर्णत: अभिभूत हो गये।

इष्टदेवी के अन्तर्धान होने के साथ-साथ शुरू हुई वियोग की पीड़ा। रामकृष्ण के लिए जीवन का सार ढोना ग्रव कठित हो गया। माँ के दर्शन की आकांक्षा को दबाकर रखना अब उनके बश की बात नहीं। उनका हृदय-भेदी ऋन्दन शुरू हो गया। वे अधीर होकर घरती पर लोटने लगते; अनुनयपूर्वक निवेदन करते— "कृपा करो माँ, मुझे दर्शन तो देती रहो!"

मन्दिर प्रांगण में वापस आने पर फिर यही आर्त-ध्वित । कभी-कभी मगवद्-विरह से ठाकुर की उन्माद की अवस्था हो जाती । पत्थर पर सिर पटक कर चिल्ला पड़ते, "पाषाण-हृदया, क्या तू दर्शन नहीं देगी ?" ऐसी दशा में रक्त बहने लगता तथा चारों और लोगों की भीड़ जमा हो जाती ।

उत्तर-काल में ठाकुर ने स्वयं ही कहा था कि उन दिनों ग्रसहा यंत्रणा से संज्ञा-लोप होते ही माँ की वराभयहस्त एवं ज्योतिर्मयी मूर्त्ति का दर्शन उन्हें मिलने लगता। यह मूर्त्ति व्याकुल साधक को सांत्वना देती तथा साथ ही, श्रद्यात्म-पथ का निर्देश प्रदान करती। कभी कभी माँ तथा पुत्र के बीच श्रंतरंग विनोद भी चलता।

उन दिनों ठाकुर के साधन-जीवन में नाना दर्शन तथा श्रनुभूतियों की धारा प्रवाहित होती रहती। प्रवल वेग से किस तरफ दौड़ पड़े हैं, कौन समझने में सक्षम था ?

बीच-बीच में माँ को पुकार कर कह उठते, "माँ री, मुझे क्या हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ! तुम्हारे आवाहन का मत्र-तंत्र भी तो मैं कुछ भी नहीं जानता। जो कुछ करने से तुझे सर्वदा के लिए पा जाऊँ, वह किया, तू स्वयं ही सिखा दे। तेरे सिवा, मेरी सहायता करने वाला, तथा मेरी गति और कुछ भी नहीं है।"

ठाकुर, भिवत एवं शरणागित कि मूर्त्त विग्रह थे। श्रव उन्होंने माँ के चरणों में श्रपने को पूर्णतया समर्पित कर दिया है। वे स्वयं यंत्रमात्र हैं तथा जगज्जननी ही उनकी यंत्री हैं। माँ जिधर इंगित करती हैं, उसी श्रोर साधक-पुत्र की जीवन-धारा प्रवाहित होती रहती है।

पहले पूजा ग्रथवा ध्यान के समय, ठाकुर, माँ की दिव्य मूर्त्ति देख पाते थे, परन्तु ग्रब उनका निरंतर सानिध्य-लाम हो रहा है। प्रातः पुष्प-चयन करने जाते हैं, माला गूंथते हैं, उस समय माँ ग्रपने दिव्य रूप में उनके सानिध्य में रहती हैं। ग्रविराम वार्तालाप चलता रहता है। दोनों का हास्य-ग्रानन्द एवं रस-रंग सतत चलता रहता। पूजा-घर, मन्दिर मंडप, वाटिका ग्रथवा शुभ्र ज्योत्स्ना में, जहाँ भी वे जाते, श्रानन्दमयी भवतारिणी उनके साथ-साथ ही रहतीं।

'ग्ररे, तू यह कर, वह न कर' — कहती माँ ग्रपने प्रिय सन्तान को एक के बाद एक निर्देश देती रहतीं।

भवतारिणी को भोग निवेदित करने हेतु, ठाकुर बैठते। यह कैंसा ख्राइचर्य! देवी के नेत्रों से दिव्य-ज्योति की रिहम निर्गत होकर भोगान्न के ऊपर पड़ रही है। फिर देवी उन्हें रवतः समेट लेतीं। पाषाणी प्रतिमा मानो जीवन्त एवं सचला है। कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि ठाकुर ने भोग निवेदित करना समाप्त नहीं किया, परन्तु भा भवतारिणी के लिए एक पाना सह्य नहीं हो पा रहा है, ग्रीर मन्दिर-गर्भ को ज्योति से भ्रालोकित करती हुई वे जल्दी से भोजन पर बैठ गयी है।

ठाकुर महा विपत्ति में फँस गये हैं। व्याकुल होकर माँ से कहते हैं, ''ठहर, ठहर, पहले मंत्र तो बोल लूँ, उसके बाद खाना।''

मृण्मयी देवी, मात्र जिन्मयी ही नहीं वरन् लीलामयी भी हो उठी हैं। मन्दिर-कक्ष में वे ग्रपने हास्योल्लासमयी रूप में सदैव विराजमान हैं।

इन दिनों के कथा-प्रसंग के विषय में श्री रामकृष्ण कहते, "नाक पर हाथ रखकर मैंने देखा था, माँ सचमुच साँस ले रही हैं। मन्दिर की दीवारों पर चिन्मयी की कोई छाया भी नहीं पड़ती ! श्रपने घर में बैठे हुए मैंने स्वयं सुना है कि माँ, पायल पहने हुए, श्रानन्दमयी एक छोटी लड़की जैंसे, छमछम करती हुई, मन्दिर की ऊपरी मंजिल पर चढ़ती जा रही हैं।"

कभी कभी वे देखते कि माँ, जगःमाता के जीवन्त रूप में, मन्दिर के दुमंजिले पर खड़ी, गंगा की शोभा देख रही हैं।

इष्टदेवी के साथ एकात्मता कमशः बढ़ती ही जा रही है। साथ-साथ, ठाकुर के वैधी भिनत का बन्धन भी दिनों दिन शिथिल होता जा रहा है। इसी कारण, आजकल, पूजा एवं भोग-राग का नियम-कानून मान कर चल पाना संभव नहीं हो पा रहा है। पगले बाभन की यह अद्भृत एवं विपरीत चाल-ढ़ाल देखकर, मिन्दिर के अन्य कर्मचारीगण घवरा गये।

कमी, जवा-बिल्वपत्र का ग्रर्ध्य उठाकर, ठाकुर ग्रपने माथे पर ही रख लेते। फिर भावावेश में कभी सीने पर डाल देते तथा पाँवों पर भी डाल देते! मात्र इतना ही नहीं, इन्हीं पुष्प-दलों को फिर उठाकर भवतारिणी के पाद-पदमों में ग्रंजिल देते। कभी-कभी, मावावेश में दोनों नेत्र तथा वक्षस्थल भी रक्तवर्ण हो उठते। इस प्रेमोन्मत्त अवस्था में अनायास पूजा का आसन छोड़ कर उठ जाते। उसके वाद, अनायास, देवी के सिहासन के ऊपर सहज रुप से अपने पैर रख देते, तथा स्नेह-पूर्वक, देवी के चिबुक तथा करोलों का स्पर्श करके उन्हें दुलार करते। कभी, यह भी दृष्टिगोचर होता कि वे विग्रह का हाथ पकड़ कर उल्लास से नृत्य कर रहे हैं।

निवेदित अन्य व्यंजनों की थाल अपने हाथों में उठाकर, ठाकुर भवतारिणी को अपने हाथों से खिलाने लगते । यह एक अपरुप दृश्य होता । गद्गद् स्वर में, कभी-कभी, ठाकुर को यह भी कहते सुना जाता, "माँ, मुझसे क्या कहती हो ! मैं खाऊँ ? अच्छा, अच्छा, लो मैं खा रहा हूँ ।"

भोगान्न स्वयं खाकर कभी-कभी उच्छिष्ट ग्रन्न का ग्रंश माँ के मुँह में पोत दे रहे हैं, कुछ भी होश नहीं है।

संचालकों के पास शिकायत गयी कि देवी का भोग-राग, कुछ भी, ठीक से नहीं दिया जा रहा है। उन्मादी पुराहित, सभी काम उल्टा-पल्टा कर रहे हैं।

इस पर एस्टेट के कर्ता, रानी के जामाता, मथुर बाबू स्वयं ही आये। छिपकर, अपनी आँखों से उन्होंने सब कुछ देखा। मावावेग में उनके आँखों से अश्रुपात हो गया। सोचने लगे, इस तरुण पुरोहित की यह कैसी अद्भुत प्रेम-भक्ति? अगर ऐसी व्याकुलता, ऐसी मक्ति से भी मंदिर का देवी विग्रह जाग्रत नहीं होगा तो और कैसे होगा?

रानी रासमणि एवं मथुर बाबू दोनों को ही यह स्पष्ट हो गया कि ध्रजस पुण्य के फलस्वरूप ही उन्हें ऐसा पुजारी मिल सका है।

आदेश मिला कि गदाबर भट्टाचार्य अपनी इच्छानुसार, माँ भवतारिणी की पूजा करेंगे। उनके कार्य, आचरण एवं चाल-ढाल में कोई भी कभी, बाबा नहीं डाले।

संचालकों ने यह भी समझ लिया कि ठाकुर के लिए इन दिनों, विधान-पूर्वक ग्राराधना कर पाना संभव नहीं है। ग्रानुष्ठानिक कार्यों का भार श्रव उनके ऊपर रखना संभव नहीं होगा। ग्राज से, इसका दायित्व किसी ग्रन्य व्यक्ति के ऊपर डालना होगा।

मथुरानाथ, रानी के जामाता हैं तथा उनके समस्त कार्यों का संपादन करने वाले हैं। शुरू से ही मथुर बाबू का, ठाकुर के प्रति, एक श्रद्भत आकर्षण था।

बहुत पहले की बात है मंदिर के पुरोहित की श्रसावधानी से गोविन्दजी के विग्रह का एक पैर टूट गया। सभी भयभीत हो गये, श्रीर उन्हें क्या करना उचित है, यह समझ नहीं पा रहे थे। रानी रासमणि तथा मथुर वाबू ने पंडितों के साथ बहुत विवार-विमर्श किया। सभी का यही मत रहा — इस विग्रह को विसर्जित करके नये विग्रह की प्रतिष्ठा की जाय। कारण, भग्न मूर्ति की पूजा शुद्ध नहीं हो सकेगी।

मयुरानाथ को शुद्ध-सात्विक साबक, छोटे मट्टाचार्य का स्मरण हो ग्राया। परामर्श के लिए उन्होंने, उनको भी बुलवा भेजा।

ठाकुर की सहजात प्रज्ञा ने उस दिन ग्रनायास ही समस्या का समाधान दूढ़ निकाला। वे कह उठे, "इस विग्रह को फेंक दोगे! यह कैसी बात है! श्रच्छा, अगर रानी के जामाताओं में से श्रनायास किसी का पैर टूट जाय तो क्या करोगे, कहो तो? उसे गंगा-प्रवाह कर देने पर, क्या एक और जामाता लाना संमव हो सकेगा? उसकी तो चिकित्सा श्रारम्भ करोगे। गोविन्दजी के टूटे पैर में जोड़ लगवा दो, सब ठीक हो जायगा।"

जितनी ही सरल बात थी, उतनी ही थी ग्रकाट्य युक्ति । प्रसिद्ध पंडितों के विधान को ग्रग्राह्य करके, रानी तथा मथुर बाबू ने यही परामर्श मान लिया ।

श्रीरामकृष्ण प्रायः ही माँ के घ्यान में विमोर एवं मावतन्मय रहा करते। एक वार, इसके लिए वे बड़ी विपत्ति में पड़ गये थे। रानी रासमणि, दर्शन के लिए श्रायी हुई थीं। ठाकुर के भावपूर्ण गान उन्हें बहुत प्रिय थे, अतएव उन्होंने उनसे गाने के लिए कहा।

ठाकुर ने उसी समय, परमानन्दपूर्वंक मातृसंगीत गाना आरम्भ किया। परन्तु रानी इसे देर तक ध्यान देकर नहीं सुन पायीं। एस्टेट का एक जिल्ल मुकदमा उन दिनों चल रहा था, उसी े सम्बन्ध में वे कोई बात सोचने लगीं। अन्तर्यामी ठाकुर विरक्त हो गये। रोषपूर्ण स्वर मे उन्होंने कहा, 'यहाँ मी वह सब चिन्ता!" और साथ ही साथ रानी रासमणि के गाल पर एक तमाचा मार दिया।

सर्वनाश ! गदावर मट्टाचार्य क्या पागल हो गया है ! मंदिर के कर्मचारी-गण मारने के लिए दौड़ पड़े ।

रानी की श्रंगुलियों के संकेत से सभी श्रपने श्रपने स्थान को लौट पड़े। रानी को ज्ञात हो गया, कि शुद्धाचारी साधक ने उनके विषयी मन के चितातरंग को पकड़ लिया है। ठीक ही तो है! काली के घर में बैठकर काली का गान सुन रही है, यहाँ विषय की बात सोचना, उनके लिए सर्वथा अनुचित था। यह उनके लिए ही लज्जा की बात है।

मथुरानाथ, ग्रायुनिक शिक्षा में शिक्षित, विचारशील एवं संशयी मनुष्य थे। परन्तु ठाकुर के साम्निध्य में ग्राने के पश्चात् से ही उनके जीवन में एक ग्रपूर्व परिवर्त्तन का समारंम हुआ। मात्र ठाकुर को रसद मिजवाने का कार्य ही नहीं, वरन् दीर्घ काल तक उन्होंने एकान्त निष्ठा से ठाकुर की सेवा की थी। मक्तवत्सल ठाकुर के प्रथम भक्त मथुरानाथ ही थे। वे तथा उनकी पत्नी, ठाकुर को 'बाबा' कहकर ही संबोधित करते, ग्रीर इस खामखयाली बाबा के समस्त हठ एवं ग्रत्याचार हँसते हुए सहन करते। बाबा की किसी इच्छा-पूर्ति का ग्रवसर मिलते ही उनके ग्रानन्द की सीमा नहीं रहती। विषयानुरागी, मथुरानाथ इन विषय-वँरागी के साथ एक ग्रहैतुकी ममत्व के बन्धन से ग्राबद्ध थे।

मथुर की सेवा तथा भिवत का उल्लेख करते हुए, उत्तर काल में रामकृष्ण कहा करते, "मथुर ने जो चौदह वर्षों तक सेवा की थी, वह क्या यूँ ही की थी ?' माँ ने उसे, इस श्रारीर के माध्यम से, अनेक अद्भुत बातें दिखला दी थीं। इसी कारण, वह इतनी सेवा कर पाया था।"

बहुत दिन पहले की बात, भावाविष्ट ग्रवस्था में ठाकुर बरामदे में टहल रहे हैं। सहसा उनके ऊपर दृष्टि पड़ते ही मथुरानाथ चौंक पड़े। बाबा के अन्दर वे ग्राज यह क्या देख रहे हैं? उनके मध्य तो भवतारिणी एवं महादेव की मूर्त्ति का ग्राविभीव हो गया है! यह कैसा विस्मय है! मथुर, बार बार ग्रांखों मल कर देखते हैं, परम्तु वही ग्रलौकिक दृश्य उन्हें हर बार दृष्टिगोचर होता है। उनका वक्षस्थल ग्रश्नुजल से मींगता जा रहा है। दौड़ते हुए, जाकर वे ठाकुर के चरणों मे लोट पड़े।

मात्र ठाकुर ग्रीर उनके भक्तमण्डली की सेवा ही नहीं, वरन् ठाकुर के चारों ग्रोर के समस्त परिवेश की, मथुरानाथ ने, उनकी साधना के ग्रनुकूल बना डाला था। परमहंस देव कहा करते, माँ से मैंने कहा था, कि इस देह की किस तरह रक्षा होगी तथा साधु-भक्तों के लिए वया-कुछ कर पाऊँगा ? इसीलिए तो संझले बाबू ने चौदह वर्षों तक सेवा की।"

मथुर के साथ, ठाकुर, तीर्थभ्रमण के लिए निकले हैं ग्रीर वैद्यनाथ घाम में ग्राकर उपस्थित हैं। यहाँ के कंगालों का दुख दारिद्य देख कर ठाकुर का हृदय विगलित हो उठा। मथुर को पकड़ा, "इन समी दीन-दुखियों को खिलाना होगा, तथा समी को वस्त्र प्रदान करने होंगे।" मथुर महाविपत्ति में फँस गये। दूर तीर्थं में आये हुए हैं। जहाँ-तहाँ, इस तरह पैसा लुटाने से काम कैसे चलेगा ? परन्तु जितना भी वे समझाने का प्रयास करते, ठाकुर रूठते जाते। उत्तेजित स्वर मे उन्होंने कहा, ''तुम तो हो माँ के दीवान, फिर इन्हें दोगे क्यों नेहीं!"

त्रंततः कुद्ध होकर उन्होंने कहा, ''जाम्रो! तुम्हारे साथ में काशी नहीं जाऊँगा, मैं इन्हीं के पास रुकूँगा! इन्हें देखने वाला कौन है ?''

मथुर को हार माननी ही पड़ी।

एक बार मथुर के साथ ठाकुर का तर्क हो रहा था। मथुर कह रहे थे, ''ईश्वर ने कानून ग्रवश्य बनाया है, परन्तु उन्हें भी ग्रपना स्वनिर्मित विधान मानकर ही चलना पड़ता है।''

ठाकुर ने उत्तर दिया, "यह कैसी बात ! यह उनका ही कानून है, जिसे वे जब कभी चाहें रद कर सकते हैं।"

युक्तिवादी मथुर, यह बात मानने को तैयार नहीं थे। कहा, "यह किस तरह हो सकता है, बाबा ? लाल फूल बाले पेड़ पर तो लाल फूल ही लगते हैं। वहाँ सफेद फूल, होंगे किस तरह ?"

दूसरे ही दिन उनके इस तर्क का समाधान हो गया। प्रातः ही ठाकुर ने वगीचे में जाकर देखा—महान ग्राश्चर्य ! एक लाल उड़हुल के पेड़ पर श्वेत फूल भी खिला हुग्रा है—एक ही डाल पर दो रंगों के फूल ! वे तुरत दौड़ कर मथुर को पकड़ लाये, ग्रीर यह विस्मयजनक व्यतिक्रम उन्हें दिखला दिया। मथुर को हार माननी ही पड़ी।

उन दिनों केवल मथुरानाथ ही ठाकुर के घनिष्टतम सहचर थे। बाल-स्वमाव वाले ठाकुर बीच-बीच में उन्हें पुकार कर कहते, "देखो, माँ ने मुझे दिखला दिया है, यहाँ पर ढेर सारे अंतरंग मक्त हैं। वे सभी आवेंगे और यहीं से ईश्वर का लाभ केरेंगे। माँ इस काया के माध्यम से अनेक खेल खेलेगी। अनेक लोगों का कल्याण करेगी। इसीलिए, इसे अब तक रख छोड़ा है, तोड़ नहीं डाला। तुम बया कहते हो, क्या यह सब गलत है ?"

मथुर आश्वासन देते, 'नहीं बाबा, श्रब तक माँ ने ुम्हें कोई गलत बात नहीं दिखलाई, फिर यह कैसे गलत हो सकती है ? निश्चित रूप में वे सब श्रावेंगे। परन्तु बाबा, वे सब देरी वयों कर रहे हैं ? जल्दी ही श्रावें न, जिससे मैं भी उनके साथ श्रानन्द कर सक्"! फिर जब मक्तों के न जुटने पर ठाकुर कभी-कभी निराश हो उठते, तो मथुर उन्हें उत्साहित करते हुए कहा करते, "इससे क्या हुआ, बाबा ? मैं अकेला ही तुम्हारे एक सौ भक्तों के बराबर हूँ।"

वालस्वभाव ठाकुर, खिन्न मन से उत्तर देते, "क्या बताऊँ बाबू, वे अवश्य श्रावेंगे, माँ ने जो मुझे दिखला दिया था !"

इन दिनों, ठाकुर के साधना-पथ में सूक्ष्म लोक से भी कम सहायता नहीं मिल रही थी। उत्तर काल में, उन्होंने स्वयं ही वर्णन किया है,—'देखने में मेरे जैसी ही एक युवक-संन्यासी-मूर्त्त यदा-कदा मेरे शरीर से ही बाहर आती, तथा सभी विषयों में मुझे उपदेश देती। उसके इस तरह बाहर आने पर कभी मेरा सामान्य बाह्यज्ञान रहता, और कभी मैं जड़वत् पड़ा हुआ उसकी सारी चेष्टाएँ देख पाता तथा उसकी वातें सुन पाता।''

इन दिनों की उन्मत्तावस्था के अनेक तथ्य, ठा हुर की बातों से कुछ ग्रंश में प्रकट होते हैं—"इसके एक बौथाई विकार उपस्थित होने पर साधारण साधक का शरीरपात हो जाता है। परन्तु मैं दिन-रात में अधिकांश समय माँ का किसी-न-किसी रूप में दर्शन पाकर मूला रहता, इसी से रक्षा हुई! नहीं तो इस काया की रक्षा कर पाना असंभव होता। छः वर्षों की दीर्घ अविव तक निद्रा नहीं आयी। चेष्टा करने पर भी पलक बन्द नहीं होते थे।"

एक समय ठाकुर का यह दिव्योन्माद भाव काफी बढ़ गया था। वायु की गित उर्ध्व, सीना रक्तवर्ण, माथे के केश रूखे तथा जटा सी हो गयी थी। पहनने के कपड़ों का भी होश नहीं। दिन-रात वे मातृ-भावना के ही उन्माद में रहते। समस्त देह-मन में एक तूफान जैसा मतवालापन।

वैष्णव पंडित कृष्णिकशोर ने एक दिन ठाकुर से प्रश्न किया कि उन्होंने अपना यज्ञोपनीत क्यों छोड़ दिया है ?

ठाकुर ने जवाब दिया, "मेरी जब ऐसी अवस्था हुई, तब आश्विन की झंझा सदृश्य, पता नहीं क्या आया, और सब उड़ा ले गया। कोई पुराने चिह्न नहीं रह गये। कोई होश नहीं, कपड़ों की भी चिन्ता नहीं, फिर जनेऊ किस तरह रह पायगा? तुम्हें दिव्योन्माद होगा, तभी तुम समझ सकोगे।"

हलधारी, ठांकुर के ग्रात्मीय हैं तथा मंदिर के विशिष्ट पुरोहित। एक ज्ञानमार्गीय ग्रन्थ पढ़कर, एक दिन उन्होंने ठाकुर को समझाया—ईश्वर वास्तविक रूप में भावातीत हैं, उनके नाम-रूपादि उपाधि वर्णित हैं। माव-भिक्त इत्यादि की सहायता से उनके सम्बन्ध में जो कुछ ग्रनुभूतियाँ होती हैं, सभी मिथ्या हैं ।

ये बातें सुनकर ठाकुर, बालकों-जैसे ग्रत्यन्त व्याकुल हो उठे। सोचने लगे 'फिर भावावेश में जो कुछ ईश्वरीय रूप देखा है या सुना है, क्या समी मिथ्या हैं।'

माँ भवतारिणी के पास रोते हुए उन्होंने कहा, 'माँ री, निरक्षर मूर्ख समझ कर क्या इस तरह छलना उचित था ?''

श्रनवरत रोते ही जा रहे हैं। ग्रकस्मात् सामने से कुहासे के घुएँ जैसा पर्दा-सा उठने लगा। इसके भीतर से एक दिव्य पुरुष का ग्राविर्माव हुग्रा। ठाकुर को सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा, 'ग्ररे, तू भाव-मुखी रह, भाव-मुखी रह।'

जिस तरह आकस्मिक रूप से यह अलौकिक मूर्त्ति आविर्भूत हुई थी, उसी तरह अंतर्हित हो गयी।

ठाकुर दिव्योन्मादग्रस्त हैं। उनके सम्बन्ध में श्रनेक तरह की बातें फैलती हुई, जननी चन्द्रमणि के पास पहुँचती रहतीं। क्या गदाधर सचमुच पागल हो गया है ? उनके उत्कंठा की कोई सीमा नहीं है।

जननी को शान्त करना ग्रावश्यक है। इसीलिए, ठाकुर कामारपुकुर चले ग्राये। इस ग्रविध में वे स्वयं भी थोड़ा संयत हो चुके हैं। पहले-जैसा उन्माद, मावावेश ग्रीर वैसी चंचलता ग्रब नहीं है। गाँव में ग्राकर, मन की मौज में धूम-फिर रहे हैं। कभी-कभी भूति का खाल ग्रीर बुधई मोड़ल के श्मशान में जाकर ध्यानस्थ हो जाते हैं।

माता ग्राश्वस्त हो गयीं । पुत्र के वायु-रोग में कुछ कमी ग्रवश्य हुई है । ग्रव उनके विवाह के लिए व्यग्न हो उठीं । ग्रंतर में यही ग्राज्ञा थी कि विवाह के फलस्वरूप, संभव है, ग्रृहस्थी के प्रति थोड़ा मोह हो जाय ।

काफी चेष्टा होती रही, किन्तु पात्री कहाँ है ? शीघ्र ही यह दृष्टिगोचर हुआ कि भावी जीवन-संगिनी का पता अकुर के लिए अज्ञात नहीं है।

माता को बुला कर, मुस्कुराते हुए, पात्री का संवान उन्होंने स्वयं ही दिया। कहा, "यहाँ-वहाँ दौड़ने से क्या होगा? जयरामवाटी के राममुखुज्जे के घर खोज कर देखों। वहीं व्याह योग्य कन्या मिलेगी।"

सचमुच कन्या का पता वहीं मिला। बालिका वधू सारदामणि को माँ सानन्द वरण कर घर ले आर्यों। वधू की अवस्था उस समय पाँच वर्ष तथा ठाकुर की अवस्था तेईस वर्ष की थी। कलकत्ता वापस भ्राने के बाद ही फिर उनके दिव्योन्माद की भ्रवस्था दृष्टि-गोचर होने लगी। रात-दिन जगन्माता के माव में विमोर रहते। बहिरंग जीवन से जैसे उनका कोई प्रयोजन ही न हो। भावाविष्ट शरीर में महावायु की केवल उर्ध्व-गित ही रहती। वक्ष-सदा रक्तवर्ण तथा नेत्र निष्पलक एवं निद्रा का लेशमात्र भी चिह्न नहीं। तीव्र गात्र-दाह के कारण प्राय: सर्वदा भ्रस्थिर रहते हैं। कोई भी सांसारिक प्रसंग उनके लिए विषतुल्य हो चुके हैं। शहर के विख्यात किवराजों का दल, इस व्याधि के स्वरूप को नहीं समझ पाया। सबने हार मान ली। कोई कहता—यह तो साधारण व्याधि नहीं है, योगज व्याधि है। इसे ठीक कर पाना भ्रस्यन्त किठन है।

१८६१ ई० का ग्रन्त । गंगातीर के छोटे बगीचे में ठाकुर पुष्प चयन कर रहे हैं । सहसा देखा, बकुल के नीचे बाले घाट पर एक नौका ग्राकर लगी । मीतर से एक भैरवी निकलीं । उनकी ग्रवस्था चालीस से ग्रविक नहीं होगी । गैरिक बस्त्रों का ही परिधान है तथा लम्बी केश-राशि । सुन्दर गठे हुए शरीर की ग्रामा छलक पड़ती है ।

ठाकुर, जल्दी-जल्दी, श्रपने कमरे में लौट श्राये। मांजे हृदय को पुकार कर कहा, "हाँ रे हृदे, जल्दी जा तो, इस भैरवी को यहाँ बुला लाश्रो।"

हृदय तो ग्रवाक् है। साधिका स्त्री, बिलकुल ही ग्रपरिचित हैं। उसके बलाने पर वह ग्राना ही क्यों चाहेगी ?

ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कह डाला, "ग्ररे जा न । मेरा नाम लेकर कहना वह जरूर ग्रायेगी।"

ठाकुर को देखते ही, मैरवी के विस्मय ग्रीर ग्रानन्द की सीमा नहीं रही। दोनों नेत्र, पुलकाश्रुग्रों से भर उठे। कह उठीं, "बाबा, तुम यहाँ हो ? तुम गंगा-तट पर हो, इतना जानकर मैं तुम्हारे खोज में भटक रही हूँ। इतने दिनों बाद तुमसे साक्षात्कार हुग्रा।"

भैरवी तथा ठाकुर, एक दूसरे से सर्वथा अपिरिचित थे। एक दूसरे का नाम भी नहीं सुना था। किन्तु किस सूक्ष्म योग-सूत्र से दोनों ने एक दूसरे को खोज लिया, कौन जाने ?

भैरवी मानो ठाकुर की एक नई श्रमिभाविका ही हो गयीं ! ठाकुर भी एक बालक-विशेष हो गये हैं। ग्रपने नाना श्रमिज्ञताश्रों की बातें कहते रहते। उन दिनों दिव्योन्माद की दशा चल रही थी। कब इस दशा से मुक्ति मिलेगी, कौन जाने ? व्याकुल-स्वर में उन्होंने प्रश्न किया, "हाँ री, क्या मैं पागल हो गया हूँ ! मुझे यह सब क्या होता है ?"

भैरवी उत्तर देतीं, "तुम्हें पागल कौन कहता है, बाबा ? तुम्हें तो महाभाव हो गया है ! राधारानी, चैतन्यदेव – इन लोगों को जो हुग्रा था । मैं शास्त्रों से, सभी के सामने, इसका प्रमाण दूँगी ।"

मक्ति-शास्त्र एवं तंत्र-ग्रन्थों से, भैरवी ठाकुर को नाना तथ्य एवं प्रमागा पढ़कर सुनाती ग्रौर उन्हें श्राश्वस्त करतीं।

बातचीत के दौरान, उस दिन काफी समय व्यतीत हो गया था। मैरवी के इष्ट, रघुबीर चक्र को ग्रमी तक भोग नहीं लग पाया था। मंदिर से भिक्षा लेकर वे पंचवटी में पकाने के लिए बैठीं।

भोग निवेदन करते समय वे व्यान में बैठी हैं, दोनों नेत्रों से प्रेमाश्रुगों की घारा बह रही है तथा वाह्यज्ञान जून्य हैं।

इसी समय सहसा, ठाकुर एक ग्रद्भुत काण्ड कर बैठे। पता नहीं, किस ग्रलीकिक भ्राकर्षण से, वे उस समय पञ्चवटी में ग्राकर उपस्थित हो गये। मावावेश से वे उद्वेलित हैं। भैरवी द्वारा, इष्ट को निवेदित किया श्रन्न, कब वे स्वयं ग्रहण करने बैठ गये, इसका उन्हें होश नहीं।

स्वामाविक ज्ञान होने पर ठाकुर के लज्जा की कोई सीमा नहीं थी। कहने लगे, ''यही तो! पता नहीं क्यों, इतना ग्रज्ञान होकर यह काम कर डाला।"

भैरवी ने उनको सांत्वना देते हुए कहा, "वाबा, यह कार्य तुमने तो किया नहीं! जो तुम्हारे ग्रंतर में विराजमान हैं, उन्होंने ही यह किया है। ध्यान में जिन्हें देखा था, उन्हीं का यह कार्य है। ऐसा क्यों हुग्रा, वह भी मैं समझ पा रही हूँ। ग्रव मुझे पूजा की ग्रावश्यकता नहीं है, ग्रवकी बार पूजा सार्थक हो चुकी है।"

उस दिन का मोग-प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात् मैरवी ने ग्रपने दीर्घ दिनों से पूजित रघुवीर-चक्र को गंगा में विसर्जित कर दिया ।

ठाकुर का दिव्य माव देखकर एवं उनकी ग्रलीकिक ग्रनुमृतियों की बात सुनकर, भैरवी के विस्मय की सीमा नहीं थी। नाना देह-लक्षणों को मिलाकर वे चमत्कृत हो जातीं। भैरवी का शास्त्रों पर ग्रसामान्य ग्रिधकार था तथा साध्य-साधन के तत्त्व से भी वे सुपरिचित थीं। हर दृष्टि से विचार करने के उपरान्त वे इस तरुण-साधक की चरम साधनावस्था का ही समर्थन पा रही हैं। उनका दृढ़ विश्वास हो चला है, कि ठाकुर का यह आविर्माव जीवों के उद्धार के हेतु ही है। इसके अलावा, उनकी यह उन्मत्तता, दिव्योन्मत्तता के सिवा और कुछ नहीं है। उनके शरीर में महाभाव का प्रकाश घटित हो गया है। इन तथ्यों में व्यक्तिगत विश्वास करके वे चुप नहीं बैठीं, वरन् आसपास सभी से उन्होंने इसका प्रचार करना भी नहीं छोड़ा।

एक दिन उत्साहपूर्वक घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, "रामकृष्ण ग्रवतार हैं—इस बार निताई की काया में, चैतन्य का भ्रवतरण हुआ है !"

भैरवी, यह सब क्या कह रही हैं ? काली-बाड़ी में एक सनसनी की लहर दौड़ गयी। इस उद्घाटन से सभी की श्रद्धापूर्ण दृष्टि, दक्षिणेश्वर के, इस उन्माद-ग्रस्त ब्राह्मण की श्रोर उन्मुख हुई।

भैरवी अपने पक्ष की पूर्ण स्थापना करना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने शास्त्रज्ञ पंडितों का आह्वान करने को कहा। ठाकुर का कौतूहल तो बालक सदृश था। वे मथुर को सरल मन से अनुरोध करने लगे, "बामनी, इतनी सारी बातों जोर देकर कह रही है, इसलिए, इस पर विचार-विमर्श करने के लिए, सभी को बुलाओं न, बाबू।"

वीरभूम में विख्यात तांत्रिक साधक गौरीपंडित का निवास था। मथुरा-नाथ ने सर्वप्रथम उन्हीं को बुलवा भेजा। इन पंडित महोदय के सिद्धाई की बहुत प्रसिद्धि थी। दक्षिणेश्वर निवास काल में ठाकुर रामकृष्ण ने, इसे स्वय अपनी आँखों से देखा था।

गौरी पंडित, एक विचित्र तरह का होम करते। बाएँ हाथ को ऊपर उठा कर, हथेली के ऊपर लगभग एक मन यज्ञ-कष्ठ सजा देते। उसके बाद, उसी में, श्रिग्नि प्रज्वलित करते। इस श्रद्भुत भंगी में दीर्घ श्रवधि तक उनका कियानुष्ठान चलता। विस्मय की बात यह थी कि उनके हथेली को कोई क्षिति नहीं पहुँचती।

गौरीपडित के श्रंदर एक श्रौर भी सिद्धाई थी। वह थी, प्रतिपक्ष को परास्त करने की एक विशेष प्रक्रिया। इस सिद्धई को लेकर टाकुर के साथ गौरी-पंडित का संघर्ष हुग्रा तथा पंडित परास्त हुए।

दक्षिणेश्वर के प्रांगण में पहुँचते ही, गौरीपंडित, उच्च स्वर में एक तांत्रिक स्वर ध्वनित करने लगे। हा-रे-रे-रे निरालम्बो लम्बोदर जननी ताम् यामि बारणं—इस्यादि मंत्र, वे गम्भीर-स्वर में वोलने लगे। उनके मुँह से ये सब उच्चरित होने के साथ-साथ किसी भी शक्तिमान साधक की शक्ति विनष्ट हो जाती, ग्रौर पंडित ग्रनायास ही प्रतिपक्ष को परास्त कर देते।

उस दिन गौरीपंडित के चीत्कार के साथ ही साथ ठाकुर भी एक श्रद्मुत काण्ड कर बैठे। पता नहीं क्यों, श्रनायास ही उनके मुख से श्रौर भी ऊँचे स्वर में घ्विन होने लगा—'हा-रे-रे…।'

चारों ग्रोर एक भयानक कोलाहल-सा उपस्थित हो गया। लगातार, इस तरह रे-रे शब्द क्यों ? क्या मंदिर में डकैंत घुस ग्राये हैं ? भवतारिणी के गहनों की लालच में क्या उन्होंने दल-बल सहित ग्राक्रमण किया है ? सभी दरवान, लाठी-डन्डा हाथ में लेकर दौड़ते हुए ग्राये। क्षण भर में ही ग्रसल मामला समझ में ग्राया ध्रौर साथ-ही-साथ मंदिर में हँसी का फब्बारा फूट पड़ा।

गौरीपंडित की सारी शक्ति तथा सारी सिद्धाई को पता नहीं किसने एकवारगी निकाल फेंका है! हतवीर्य एवं विषत्र मन लिए, वे घीरे-घीरे काली-मंदिर की ग्रोर चले गये।

उत्तर काल में, ठाकुर, मक्तों से इस संदर्भ में कहा करते, "इसके बाद, मां ने मुझे बतला दिया कि गौरी जिस शक्ति या सिद्धाई के माध्यम से लोगों का बल हरण करके, अजेय रहता था, वही शक्ति यहाँ, इस तरह से पराजित हो गयी। इसके उपरान्त उसकी सिद्धाई नि:शेष हो गयी। माँ ने, उसके कल्याण हेतु ही, उसकी सारी शक्ति मेरी इस काया के मीतर खींच डाला।"

इसके बाद कई दिनों तक गौरीपंडित ने दक्षिणेश्वर में ही निवास किया। ठाकुर के दिव्य-माव का प्रत्यक्ष करके वे मोहित मी हुए तथा मिनतपूर्वक ठाकुर के समक्ष उन्होंने ब्रात्मसमर्पण मी किया।

मथुर की ठाकुर के प्रति श्रद्धा, यों ही ग्रसीम थी, इसके ग्रलाथा, भैरवी द्वारा उनकी दिव्यता का प्रमाण उपस्थित करने के उपक्रम ने उनका उत्साह ग्रीर मी बढ़ा दिया। उन्होंने शास्त्रज्ञ पंडितों की एक समा का ग्राह्वान किया।

वैष्णवचरण उन दिनों कलकत्ते के चैतन्य-सभा के सभापति थे, तथा तत्कालीन वैष्णव श्राचार्यों के मध्य उनकी ख्याति यथेष्ट थी। वे भी, सदल-बल, दक्षिणेक्वर में उपस्थित हुए।

समा ग्रारम्म होने में विलम्ब नहीं है। ठाकुर मवतारिणी को प्रणाम करने गये हुए हैं। प्रणाम के साथ-ही-साथ उनके शरीर में दिन्य ग्रानन्द-रस का ज्वार उफन पड़ा। महाभाव से वे मत्त हो उठे। मंदिर-द्वार पर आते ही, ठाकुर, सहसा ठिठक गये। अपूर्व भावनिष्ठ मूर्त्ति ! चेहरे पर स्वर्गीय ज्योति की छटा है। इस मूर्त्ति का दर्शन करते ही वैष्णविषरण अभिभृत हो उठे। वे ठाकुर के चरणों में गिर कर बार-बार आर्त्तनाद करने लगे।

प्रेमोन्मत्त होकर, ठाकुर, वैष्णवचरण के कंघों पर बैठ गये। पंडित तो ग्रानंद से मतवाले तथा कृत-कृत्य हो उठे। ग्रत्यन्त उत्साह से वे ठाकुर की स्तव-गाथा गाने लगे। गौरीपंडित, मथुरानाथ इत्यादि नीरव इस नाटकीय दृश्य का ग्रवलोकन कर रहे हैं।

सभा में तर्क वितर्क एवं मीमांसा, पहले जैसी ही, समाप्त हुई। समवेत पंडित एवं दर्शकों के समझ, उस दिन, भैरवी ने अपने असामान्य शास्त्र ज्ञान का प्रदर्शन किया।

ठाकुर के नाना लक्षण एवं शास्त्रों के प्रमाण देकर उस समय आलोचना चल रही है। गौरी पंडित, वैष्णवचरण एवं अन्यान्य आचार्यगण अत्यन्त उत्साह से तर्क-वितर्क में मत्त हैं। परन्तु जिनके संदर्भ में चर्चा चल रही है, वे सर्वथा निर्लिप्त बैठे हैं। सभी के बीच, ठाकुर, धर्धनग्न अवस्था में बैठे हुए हैं। बीच-बीच में बाल-सुलभ भंगी से इधर-उधर देख रहे हैं, कभी कौतुकपूर्वक अपने आप ही हँस पड़ते हैं। कभी सामने रख बटुये से सौंफ निकाल कर मुँह में भर लेते हैं।

पंडितों का वाक्युद्ध एवं उत्तेजना उन्हें स्पर्श नहीं कर रही है, मानो वे किसी दूसरे का प्रसंग सुनते जा रहे हैं।

कभी-कभी ठाकुर, तर्क-वितर्क में योगदान भी कर रहे हैं। उत्तेजित पंडितों का हाथ खींच कर, छोटे बालकों-जैसे हँसते हैं, कभी बोल उठते हैं, ''नहीं भाई, नहीं भाई, ऐसा नहीं है—मेरे लक्षण इस तरह के नहीं हैं।"

भैरवी की बात वैष्णवचरण ने मान ली। स्थिर किया कि ठाकुर में वैष्णव-शास्त्रोक्त महाभाव संचारित हो गया है। ये महाभाव उन्नीस प्रकार के होते हैं। इनमें दो-चार के उपस्थित होने पर ही, जीव का शरीर विनष्ट हो जाता है। सभा की समाष्ति पर, उस दिन घोषणा हुई,— ठाकुर ईश्वरा-वतार हैं।

गौरी पंडित, पहले ही ठाकुर की महत्ता स्वीकार कर चुके थे, उन्होंने कोई तर्क-वितर्क नहीं किया । वैष्णवचरण की घोषणा सुनकर मथुर एवं श्रन्यान्य सभी लोग तो विस्मय से हतवाक् हो गये। वालक-स्वभाव ठाकुर भी विस्मित एवं उत्फुल्ल हो उठे। मथुर को पुकार कर घीमे स्वर में कहा, "श्ररे ये सब क्या बोलते हैं? जो भी हो बाबू, यह सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है।"

अवतक मथुर, चुपचार खड़े, सोच रहे थे कि उनका परम सीमाग्य है, जिससे इन देवकरूप महापुरुष की सेवा का मार उन्हें प्राप्त हुग्रा है तथा उनकी कृपा प्राप्त हुई है।

भैरवी ने स्थिर किया कि ग्रवसे, शास्त्रोक्त विधि से, ठाकुर की साधना ग्रग्नसर हो। प्रतिभामयी साधिका ने स्वयं ही उस भार को ग्रहण किया। इस तरह उन्हें ठाकुर की प्रथम लौकिक शिक्षा-गृह होने का सौभाग्य मिला।

भैरवी की जीवन घारा, नाना विचित्र साधन घाराओं का संगम है। उनके गले में सदैव, इब्टदेव रघुवीर का चक्र लटकता रहता है। तंत्र-शास्त्र पर उनका अद्भुत अधिकार है। इसके अलावा वैष्णवीय शास्त्र एवं साधना का उनका ज्ञान प्रचुर है।

ठाकुर रामकृष्ण ने शुद्धामिकत के माध्यम से सिद्धि-लाम को है। अब भैरवी ने शिक्त-सावना की नवीनतम प्राणवारा का संचार उनके श्रांतर में कर डाला। चौंसठ तंत्रों की नाना प्रकार के दुल्ह अनुष्ठान, उन्होंने ठाकुर के साथ एक-एक करके सम्पन्न करा डाले। उसके उपरान्त तंत्र-शास्त्र के अनुसार ठाकुर के पूर्णामिषेक की किया उद्यापित हुई। बेल तले एवं पंचवटी पर दो पंचमुण्डी आसन प्रस्तुत करा कर भैरवी ने गहन माव से एक-एक दिन तंत्र-साधना के समस्त अनुष्ठान सम्पन्न करा डाले।

पूर्णामिषेक ग्रथवा तांत्रिक संन्यास ग्रहण करने के पश्चात् ठाकुर से उन्होंने बहुत-सी तांत्रिक साधन-कियायें कराईं। इस कार्य हेतु, ठाकुर को माँ भव-तारिणी का ग्रादेश भी मिल चुका है। इसलिए उनके उत्साह की सीमा नहीं है। इस साधन-काल में उन्हें बहुत-से दर्शन एवं ग्रिमज्ञताएँ, एक के बाद एक होती रहीं।

तांत्रिक किया में बहुत-से दुष्प्राप्य द्रव्यों की ग्रावश्यकता पड़ती है । भैरवी नित्य ही दूर-दूर से इन सब वस्तुग्रों का संग्रह कर लातीं ।

एक दिन शव के खप्पर में मछली पकाकर, ठाकुर ने, माँ जगदम्बा को मोग लगाया। स्वयं मी, उन्होंने, उस प्रसाद को ग्रहण किया। किन्तु, भैरवी ने जिस दिन उन्हें निवेदित नर-मांस ग्रहण करने को कहा, उस दिन ठाकुर भ्रपनी घृणा तथा संकोच व्यवत करना रोक नहीं पाये । भैरवी ने सहज भाव से इस मांस का भोजन में प्रयोग किया । उसके बाद ठाकुर से दृढ़ स्वर में उन्होंने कहा, ''बाबा, श्रब तुम इस महा-मांस का प्रसाद मुँह में डालो ।''

ठाकुर 'माँ-माँ' उच्चारण करते हुए बीच-बीच में हुँकार कर रहे हैं, स्रौर उनके स्रंतर में चंडिका का भाव उद्दीप्त हो उठा है। इस भावावेश के उपरान्त, उन्हें इस मांस को ग्रहण करने में कुण्ठा का बोध नहीं रहा।

एक ग्रन्य दिन की बात । महानिशा की गंभीर रात्रि में एक विशेष तांत्रिक ग्रनुष्ठान सम्पन्न होगा । पता नहीं कहाँ से, भैरवी एक पूर्णयौवना, रूपसी रमणी को दक्षिणेश्वर बुला लायी हैं । ठाकुर से कहा, "वाना, इसकी देवी-भावना से ग्राज तुम पूजा करो ।"

पूजा समाप्त हो गयी। भैरवी ने इस नारी को निर्वसन कर डाला। ठाकुर को उन्होंने निर्देश दिया, ''बाबा, अब तुम्हें इस स्त्री की गोद में बैठ कर जप-साधन करना होगा।"

जिस महासाधक के श्रंतर में नारीमात्र के लिए श्राजीवन मातृभाव रहा था, वे भी पहले श्रातंक से काँप उठे। परन्तु जो कृपामय के कृपा-सिद्ध हैं, उन्हें मय कैंसा? जगज्जानी के स्मरण मात्र से ही ठाकुर मातृ-ज्ञवित से उद्बुद्ध हो उठे। दिव्य श्रावेश से पूर्ण, ये वीर साधक इस नग्न नारी के श्रंक में विराजमान हुए। बैठते ही ध्यान की धारा में वे इस तरह डूव गये कि कोई वाह्य ज्ञान श्रविशिष्ट नहीं रहा।

संज्ञा लौटने पर ठाकुर ने अपने नेत्र खोले। उस समय मैरवी उनसे कह रही थीं, "बाबा तुम्हारी किया समाप्त हो गई है। बहुत कम साधक ही इस किया में आत्म-संयम रख पाते हैं। सामान्यतः कुछ काल तक जग करके ही वे संयत हो पाते हैं। परन्तु तुम एकदम समस्त बोध का अतिक्रमण कर गये थे।"

तंत्र-सावन काल में रामकृष्ण के शरीर ने एक अपूर्व दिव्य श्रीधारण कर लिया था। उनके शरीर में एक दिव्य साधक की नयनाभिराम छवि प्रस्फुटित होने लगी थी। जिधर भी निकलते, लोग निर्निमेष दृष्टि से उन्हें देखते ही रह जाते। इसीलिए माँ के सामने बार-बार विनती करते, 'माँ, मेरे इस बाह्य रूप की कोई आवश्यकता नहीं, इसको वापस ले ले और मेरे अंतर को परिष्कृत कर दे।"

इस समय के तंत्रोक्त किया-कलापों का फल प्रस्फृटित हो उठा । ठाकुर के साधन-जीवन में विभूतियों का ऐइवर्य आ गया । बहुत-से ग्रलौकिक दर्शन एवं अनुभूतियों का भी उन्होंने लाम किया ।

वे बरावर ही शुद्धा-मिक्ति के एकनिष्ठ साघक थे, इसलिए इन विभूतियों के लिए उन्होंने कभी उत्सुकता नहीं दिखाई। इस सम्बन्ध में वे प्रधिक सजग भी नहीं हुए।

ठाकुर के सेवक, उनके भान्जे हृदयन।थ को काफी दुःख था— लोगों को साधना के फलस्वरूप कितना फल मिलता है, परन्तु यह क्या ! उनके मामा के जीवन में तो कोई चामत्कारिक सिद्धाई दिखलाई ही नहीं पड़ रही है ! इस सिद्धाई को वैषयिक उन्नति में भी तो लगाया जा सकता था !

एक दिन सीधे-सीधे वे पूछ ही उठे, ''मामा, पंचवटी में कितने शक्तिमान साधु-संन्यासी ग्राते हैं, तथा उनकी कैसी सिद्धाई है। वे धूल से भी सोना बना देते हैं, ग्रीर भी बहुत कुछ करते हैं। तुमने तो इतने दिनों तक कितनी कठोर साधना की; परन्तु, मामा, तुम्हें तो कुछ हुग्रा ही नहीं!"

ठ का स्वभाव बालकवत् है । भवतारिणी के पास दौड़ पड़े । पूछा, "माँ री हृदय क्या कहता है, क्या मुझे कुछ भी नहीं हुग्रा !"

जगज्जननी ने स्रंगुली के इशारे से दिखा दिया—विष्ठा का स्तूप । स्रथात् सिद्धाई, साधक के लिए, विष्ठा के जैसे घृण्य है।

मंदिर से वापस श्राकर, ठाकुर ने, हृदय से ऋढ़ स्वर में कहा, "साले, तूने मुझे गलत समझाया था।"

इसके उपरान्त ग्रब्टिसिद्धियों एवं विभूतियों के ऊपर ठाकुर का घृणा का भाव स्थायी हो गया।

तंत्र सिद्ध होते समय ही, ठाकुर को दिन्य शक्तियों के माध्यम से मिविष्यत् जीवन का इंगित मिल गया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से समझ लिया था, कि दक्षिणेश्वर मंदिर में रहकर उन्हें युगाचार्य की मूमिका निमानी पड़ेगी, तथा शुद्ध-सत्व साधकगण, आश्रय हेतु उनके पास श्रावेंगे। उस उपलब्धि के साथ ही साथ, ठाकुर के जीवन में गुरुभाव की नवीनतर चेतना का उदय हुआ।

नैपथ्य से महानाट्यकार, रामकृष्ण के जीवन के नये-नये दृश्यों का उन्मोचन करते जा रहे हैं। तांत्रिक क्रियाग्रों के पूर्ण हो जाने के पश्चात्, एक पट-परिवर्त्तन घटित हो गया।

साधक, जटाधारी, दक्षिणेश्वर के बगीचे में श्रनायास ही पहुँच गये। वे वात्सल्य रस के एक सिद्ध-साधक है। नव-दुर्वादल श्याम बालक श्रीराम उनके उपास्य हैं। घातु से बने विग्रह 'रामलला', जटाधारी के समक्ष, मात्र ग्रपने चिन्मय रूप का परिग्रह करके ही नहीं रहते, वरन् एक सहचर के रूप में श्रपने प्रिय भक्त के साथ लीला-विहार करते। जटाघारी के पोछे-पीछे वे दौड़ते, रूठते, उपद्रव करते तथा वात्सत्य भाव में विभीर साधक सारी झंझटों का श्रानन्द-पूर्वक निपटारा करते।

पता नहीं क्यों, जटाधारी तथा उनके इष्ट विग्रह ठाकुर को आकर्षित करने लगे। प्रायः वे उनके पास आकर बैठने लगे। रामलला की नई-नई लीलाएँ तथा नटखटपना देखकर उनके श्रानन्द की सीमा नहीं रहती।

शीघ्र ही रामलला-विग्रह, श्रनायास ठाकुर के प्रेम में पड़ गया। इतनी गंमीर भिवत, निष्ठा से साधक जटाधारी, दिन-रात इतनी सेवा-सत्कार कर रहे हैं, परन्तु उस ग्रोर उसका ध्यान ही नहीं है। ग्रव वे एक नये लीलाभिनय से मत्त हो उठे हैं। ग्रव उनका ठाकुर के लिए ही विशेष शाग्रह है। ठाकुर के, जटाधारी के कमरे से निकलते ही, रामलला चिन्मयरूप में ग्रनायास उनके घर में श्राकर उपस्थित हो जाते। हठीला, रोकने पर भी नहीं एकता। ठाकुर की गोद में चढ़कर नाचता, दौड़ता तथा सारे उत्पात करता रहता।

इन दिनों की रामलला की लीला अत्यन्त मधुर थी। इन लीलाओं को ठाकुर ने जिस तरह व्यक्त किया है, उसके तात्पर्य एवं माधुर्य को पूर्णतया समझ पाना, साधारण मनुष्य के लिए सम्भव नहीं है। ठाकुर कहते, "एक दिन रामलला ने ज़िद पकड़ ली। उसे बहलाने के लिए उसे चार शुद्ध खोई के लड्डू देने पड़े। उसके बाद देखा कि इस खोइ के खाने से उसकी नरम जीभ छिल गई है। उस समय बड़ा दुख हुआ। उसे गोद में बिठाकर जोर-जोर से रोने लगा। सोचने लगा कि जिस मुख में माँ कौशल्या जोर देकर खीर, माखन वगैरह डाला करतीं, मैं इतना अमागा हूँ कि उसी कोमल मुख में ये साधारण वस्तुएँ डालने में जरा भी संकोच नहीं हुआ।"

इस ग्रद्भुत घटना का वर्णन करते हुए, ठाकुर, शोकातुर हो उठते । उस समय भक्त एवं दर्शनार्थीगण भी संयत नहीं रह पाते ।

बहुत दिन पहले, कुल-देवता रघुवीर की सेवा एवं पूजा हेतु, ठाकुर राम-मंत्र से दीक्षित हो चुके थे। अब उन्हीं रघुवीर के प्रति उनका गंभीर वात्सल्य-भाव जाग्रत हो गया। नवीन मंत्र, उन्होंने जटाधारी से ग्रहण किया, तथा बालक श्रीराम के ध्यान में सदा विभोर रहने लगे। सदा अनुभव करते —

जो राम दशरथ का बेटा, वही राम घट-घट में लेटा। वही राम जगत पसारा, वही राम सबसे न्यारा मक्त, जटाधारी के मन में क्षोम हुआ। उनके रामलला का यह कैसा आचरण ? इतने दिनों की सेवा-पूजा, सभी मूल गया ?

एक दिन, रामलला ने उनका क्षोम मिटा दिया, ग्रौर साधक-जीवन की चरम उपलब्धि प्रस्तुत कर दी। जटाबारी ने देखा -- उनके इण्टदेव परम चैत-यमय हैं, तथा सारा संसार उन्हीं से ग्रोत-प्रोत है।

अव उनके अंतर में कोई क्षोम नहीं रहा। रामकृष्ण के पास रहकर ही जब रामलला को वास्तविक भ्रानन्द मिलता है, तब जटाबारी उसमें वाधक क्यों होंगे ? इन जाग्रत विग्रह को ठाकुर के पास रखकर उन्होंने विदा ली।

वात्सल्य-भाव की सिद्धि के उपरान्त, रामकृष्ण, मधुर-भाव की साधना के वृती हुए। सखी-भाव से शरीर की साज-सज्जा करके वे प्रेम में विमोर रहने लगे। उनके मधुर-रस के रागानुगा-साधन का समारंम हुन्ना।

ठाकुर को, भावना एवं साधना के अनुसार सिद्धि लाभ में शिविक थिलम्ब नहीं हुआ। इस अविध में उन्होंने, नारी-वेश में जान बाजार के राजवाड़ी के अन्तःपुर में कुछ समय तक तक निवास किया। अनेक महिलाएँ भूल-सी गयीं कि वे पुरुष हैं। ठाकुर के मध्य कान्ता-भाव का प्रस्फुटन हो गया — प्रेम-भिवत का यह साधन, अन्ततः, महाभाव में परिणत हो गया। श्री भगवान् के चिन्मय रूप एवं माध्यं का आस्वादन कर ठाकुर, मधुर-साधना के चरम-विन्दु पर अधीष्ठित हो गये।

विभिन्न साधनाओं का ग्रंतर्निहित सूत्र एक एवं ग्रमिन्न है, इस सत्य का ज्ञान होने में, ठाकुर को, विलम्ब नहीं हुग्रा। द्वैत तथा ग्रद्धत भाववाद के तत्व, एक ग्रखण्ड ग्रध्यात्म-चेतना क रूप में उनके मध्य समन्वित हो उठे।

ठाकुर, प्रेम के देवता श्री चैतन्य के साधन-तत्वों की जो ग्रपूर्व व्याख्या देते, उससे इस ग्रखण्ड-बोध का स्पष्ट परिचय मिलता है। वे कहते, "हाथी के बाहर के दांत, शत्र पर ग्राक्रमण करने के लिए होते हैं, तथा भीतर के दांतों से वह खाद्य सामग्री, शरीर-पोषण हेतु, चवाकर खाता है। गौरांग के ग्रंतर में तथा वाह्य हा से, इसी तरह, दो भावों का प्रकाश था। वाह्य मधुर-भाव की सहायता मे वे लोक-कल्याण करते, तथा ग्रंतर में ग्रद्धैत-भाव रहता— प्रेम की चरम परिपृष्टि से वे बिल्कुल भूमानन्द में निमग्न हो जाते। उस समय वे ब्रह्मभाव में ग्रधीष्ठित रहते।"

मधुर साधना का पटाक्षेप होने के बाद ही, ठाकुर के जीवन में तोतापुरी का म्राविर्माव हुम्रा । यहीं वेदान्त की चरम उपलब्धि का म्रवसर म्राया । ठाकुर के ग्रध्यात्म-जीवन में ग्रहैत-बोध का प्रवाह महीनों चलता रहा। इन दिनों की श्रवस्था का वर्णन, उन्हीं के श्रीमुख से—

"जिस अवस्था में पहुँच कर साधारण जीव दुवारा वापस नहीं आ सकता, मात्र इक्कीस दिनों तक शरीर टिक पाता है. उसके बाद जिस तरह सूखा पत्ता, वृक्ष से, झड़ जाता है, उसी तरह गिर पड़ता है - इसी अवस्था में मैं छः मास तक था। किस तरह दिन आता है, रात बीतती है, उसका ज्ञान ही नहीं रहता था। मुर्दे के मुँह में जैसे मक्खी घुसती है, उसी तरह घुस जाती, परन्तु कोई होश नहीं रहता। केश के लट पड़ गये थे। शौचादि हो जाने पर भी कोई होश नहीं रहता।

"क्या, शरीर का रह पाना सम्भव था ? जानेवाला ही था । इन्हीं दिनों एक साधु आया था । उसके हाथ में रुल-जैसी एक लाठी थी । मेरी अवस्था देखते ही वह पहचान गया । उसने समझ लिया कि इस शरीर के द्वारा, माँ के अनेक कार्य सम्पादित होने हैं । इसकी रक्षा करने से अनेक लोगों का कल्याण होगा । इसीलिए मोजन के समय खाद्य-सामग्री लाकर, मार कर होश में लाने की चेट्टा करता थोड़ा होश होते ही खाद्य-सामग्री, मुँह में ठूँस देता । इसी तरह किसी दिन एकाध ग्रास मुँह में जाता, कभी वह भी नहीं । इसी तरह छ: महीने बीते ।

''इस भ्रवस्था के बहुत दिनों बाद, माँ की सुन पाया-भावमुख रह, लोक-दीक्षा हेतु भावमुख रह।

''उसके बाद ग्रस्वस्थ हो गया— खूनी पेचिशः पेट में खूब मरोड़ तथा बड़ी यंत्रणा। उसी यंत्रणा को प्रायः छः मास तक भोगते-भोगते, घीरे-घीरे मन शरीर भाव में ग्राया। तब साधारण मनुष्यों-जैसे होश ग्राया। ऐसा न होने से मन ग्रपने ग्राप बिलकुल उसी निर्विकल्प श्रवस्था में ही चला जाता!''

ठाकुर की स्त्री, बारदामणि ने ऋमशः यौवन में पदार्पण किया । स्वामी के संबन्ध में, बहुत-से लोग, तरह-तरह की बातें कहते हैं । विराट् साधक हैं वे, तथा दक्षिणेश्वर के मंदिर में उनकी प्रतिष्ठा की सीमा नहीं है ।

ग्रंतर में उमड़-घुमड़ कर एक व्यथा सी उठती—क्या ऐसे स्वामी की सेवा के ग्रिधिकार से वंचित रहेंगी ? पिता को साथ ले, वे दक्षिणेश्वर के मंदिर में ग्राकर उपस्थित हुईं। साधन-भजन में सदा डूबे रहने से क्या होता है! उस दिन पत्नी के प्रति ठाकुर का व्यवहार ग्रत्यन्त स्वाभाविक एवं ग्रंतरंग था। ग्रत्यन्त ग्रादरपूर्वक ठाकुर ने उन्हें ग्रहण किया। ग्रपने ही कक्ष में तथा ग्रपनी दोनों के दाम्पत्य-जीवन का एक शुद्ध-सत्व, स्वर्गीय रूप, प्रस्फुटित हो उठा।
यह रूप अत्यन्त ही दुर्लम था। दाम्पत्य-जीवन के इस दिव्य रूपान्तर में,
ठाकुर की तुलना में शारदामणि का योगदान कम नहीं था। अपने संयम तथा
त्याग वैराग्य के माध्यम से उन्होंने स्वामी के व्रत को अक्षुण्ण ही रखा।

उत्तरकाल में पत्नी के संदर्भ में ठाकुर ने स्वयं कहा था, "वह यदि इतनी अच्छी नहीं होती, और आत्महारा होकर मुझपर आक्रमण करती, तो मेरे संयम का बाँच क्या बच पाता? देह-ज्ञान आता या नहीं, कौन कह सकता है? विवाह के बाद, व्याकुल होकर माँ जगदम्बा से हठ कर बैठा। कहा था—माँ, मेरी स्त्री के अंतर से काम-माब एकदम लुप्त कर दे। जब उसके साथ एक साथ निवास करता था, तब स्पष्ट हो गया, कि माँ ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी।"

स्वामी शारदानन्द ने अपने द्वारा रिचत लीला-प्रसंग ग्रन्थ में लिखा है, "पूर्ण युवा ठाकुर एवं नवयावना श्री श्री माता ठकुरानी के इस काल के दिव्य लीला-विलास के संबन्ध में जो सारी बातें हम लोगों ने ठाकुर से सुनी थीं, वे संसार के आध्यादिमक इतिहास में अन्य किसी महापुरुष के संदर्भ में नहीं सुनी जातीं। इससे मुग्ध होकर मानव-हृदय स्वतः ही उनके देवत्व के प्रति विश्वास करने लगता है, एवं अपने अंतर की भिवत एवं श्रद्धा उनके पाद-पद्मों पर अपित करने को बाध्य हो जाता है। देह-बोध रिहत ठाकुर की प्रायः सारी रात, इन दिनों समाधि में ही बीत जाती तथा समाधि के मंग होने पर बाह्य घरातल पर अवरोहण करने पर भी उनका मन इतनी उच्च अवस्था में रहता कि साधारण मनुष्य की तरह क्षण भर के लिए भी उनमें देह-ज्ञान का उदय नहीं होता।"

दक्षिणेश्वर पहुँचने के एक-दो दिन बाद ही, पत्नी शारदामणि से ठाकुर ने एकान्त पाकर कहा था, 'क्यों री, क्या तुम मुझे माया के बन्धन में बांधने श्रायी हो ?"

किशोरी वधू ने तक्षण, दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, ''नहीं, ऐसा क्यों ? मैं तुम्हारी सहवर्मिणो हूँ। तुम्हारे धर्ममार्ग में सहायता करने हेतु ही मैं आर्या हूँ।"

रात्रि में प्रायः शय्या पर बैठे-बैठे, ठाकुर भाव-समाधि में चले जाते। शारदामणि बहुत घत्ररा गयीं। प्रायः ही वे घबराहट में ठाकुर के मान्जे हृदय को पुकार कर बुला लेतीं। वैसी दशा में कानों में बार-बार नाम का उच्चारण रकने के उपरान्त ही ठाकुर की वाह्य संज्ञा लौटती। इसके उपरान्त ठाकुर स्वयं ही सारदामणि को कह देते कि किस तरह की मावसमाधि होगी! फिर भी रात्रि के घनीभूत होते ही सारदामणि की दुविचताग्रों का पारावार नहीं रहता। कव, ठाकुर को, कौन सा भावावेश होगा, तथा कव व मूर्छित हो जायँगे, यह उन्हें ज्ञात नहीं था। प्राय: उनकी सारी रात जगते ही बीत जाती। एक दिन जब ठाकुर को सारी बातें ज्ञात हुईं. तो वे बहुत दुःखी हुए। इसी कारण, उसी समय से, नौवतखाना वाले कमरे में सारदामणि के सोने की व्यवस्था कर दी गयी।

एक दिन सारदामणि, ठाकुर के पैर दबा रही थीं। ग्रकस्मात्, वे ठाकुर से प्रश्न कर बैठीं, ''क्यों, स्पष्ट बताग्रो, मेरे विषय में तुम्हारी क्या घारणा होती है ?"

ठाकुर ने तुरत उत्तर दिया, "मंदिर में जिन माँ की पूजा होती है, उन्हीं माँ ने इस शरीर को जन्म दिया है, और आजकल नौवतखाने में निवास कर रही है। और यहाँ भी वे मेरी पदसेवा कर रही हैं। मैं तुम्हें सर्वदा, आनंद-मयी माँ की प्रत्यक्ष मूर्त्ति के रूप में ही देखता हूँ।"

उन दिनों, ग्रपनी पत्नी एवं समस्त नारी-जाति के प्रति ही ठाकुर का यही मातृभाव था। नारीमात्र के मध्य वे ब्रह्ममयी के स्वरूप का ही सतत् दर्शन करते। ग्रब वे ग्रपनी इस उपलब्धि को सर्वाङ्गीण बनाने के प्रयास में सन्तद्व हुए।

श्रमावस्या की रात्रि । फलहारिणी काली-पूजा थी । ठाकुर श्रपने शयन-कक्ष में षोड़शी-पूजा का श्रायोजन कर बैठे । पत्नी, सारदामणि का, वे महा-माया के रूप में पूजन करेंगे । जप-तप, तथा ध्यान-धारण के सारे फल, उनके चरणों में समर्पित करेंगे ।

गंगा-जल से ग्रिभिषेक के उपरान्त सारदामणि को नवीन वस्त्र घारण कराए गये। पुष्प-चंदन से सिष्जित होकर वे पूजन-वेदी पर बैठीं। इस माव-गंभीर परिवेश में, वे भी भावाविष्ट सी हो चलीं। पूजा की समाप्ति पर, 'माँ-माँ' की ध्विन से चारों दिशाग्रों को ध्विति करते हुए रामकृष्ण समाधिस्थ हो गये। उस समय वेदी पर उपविष्ठा सारदामणि का भी वाह्य ज्ञान शेष नहीं रहा।

१८७५ ई० का काल । उस समय से ठाकुर के जीवन-लीला-नाट्य में एक नवीनतर दृश्यपट उन्मोचित हुग्रा । श्रात्मसमाहित साधक ने ग्रनायास, लोक-गुरु के रूप में ग्रात्म-प्रकाश किया । उन दिनों कलकत्ते में, मनीषी, वाग्मी एवं धर्म-नेता के रूप में केशवसेन की अपूर्व प्रतिष्ठा थी। उनके साथ ठाकुर का प्रेम-पूर्ण संपर्क हो गया, तथा कमशः यह संपर्क धनिष्ठ होता गया। केशवसेन की देखा देखी, विजय कृष्ण, प्रताप मजुमदार, शिवनाथ शास्त्री इत्यादि का भी आना-जाना आरम्भ हो गया।

उसके बाद, दक्षिणेश्वर के पगले बामन की मगवद्-कथा सुनने वालों की मीड़ बढ़ने लगी, तथा अनेक व्यक्ति उनके मध्य मागवत-जीवन के प्रकाश को प्रत्यक्ष करने हेतु अत्यन्त कौतूहली हो उठे। इन ईश्वरपाप्त महापुष्ठण की और, कलकत्ते के शिक्षित-समाज की दृष्टि निबद्ध हुई। उसके बाद, उनके चरणों के आश्रय में एक के बाद एक मक्त-दल एवं ईश्वराकांक्षी शिष्यों का दल जुटता चला गया।

उन दिनों सारे देश का सामाजिक-जीवन एक संकट की अवस्था से गुजर रहा था। एक ओर था, प्राच्य और प्रतीच्य के आदशों का संघर्ष, और दूसरी ओर जाग्रत हो रही थी देश के आत्म-परिचय साधन एवं आत्मप्रतिष्ठा की तीव आकांक्षा। प्रकाश कहाँ, और मार्ग कौन-सा, यह एक जीवंत प्रश्न-चिह्न था। विभ्रान्त मानव को कौन सत्य का संघान दे सकेगां? इसी समय श्रीरामकृष्ण का अभ्युद्य हुआ।

संजयाच्छन्न, जड़वादी मानव का ग्रावाहन कर उन्होंने कहा, — ईश्वर कोई दूर की वस्तु नहीं, तथा वे पराये भी नहीं हैं। वे हमारे ग्रत्यन्त ग्राहमीय हैं। उनके लिए व्याकुल होने पर, तथा सर्वत्यागी होने पर, उन्हें ग्रवश्य पाया जा सकता है। ठाकुर श्रीरामकृष्ण ने उन्हें प्रत्यक्ष किया है, तथा उनके संधान-पथ से भी वे ग्रवगत हैं।

सैंकड़ों ईश्वरिवमुख व्यक्ति, उनके दर्शन हेतु ग्राते, तथा उनके शरीर में मगवत्-शक्ति का प्रकाश देख कर, विश्वासवान होकर, नवीनतर चैतन्य का लाम करते। दल के दल, त्याग-वैराग्यवान साधकों के जमाव में भी कसर नहीं थी। उन सभी का यह दृढ़ विश्वास हो चला कि महापुरुष के परमाश्रय से चिषके रहना हो श्रेयस्कर है।

एक दिन केशव सेन ने खेदपूर्ण स्वर में रामकृष्ण से कहा, "महाशय, मुझे ईश्वर-दर्शन क्यों नहीं होता है !"

ठाकुर का सारा जीवन ही ईश्वरधृत है। वे ईश्वरसय ही हो गये है। इसीलिए, इस मसले पर उनसे इच्छानुकूल बातें सुनने को नहीं मिलती। उन्होंने स्पष्टरूप से कह डाला, "तुम लोक-मान्यता, विद्या, इन सब से भरपूर हो, इसीलिए नहीं हो पाता । बालक, जब तक चुसनी चूसता रहता है, तब तक माँ उसके पास नहीं आती । थोड़ी देर बाद, जब वह चूसनी फेंक कर चीखने लगता है, माँ, मात की हाँड़ी उतार कर दौड़ी आती है । तुम अहंकार में लिप्त हो, तो माँ सोचती है-- मेरा बच्चा अहं से ही तुष्ट होकर आनंद में है, तो ऐसा ही रहे।"

शिवनाथ शास्त्री, प्रायः रामकृष्ण के पास जाया करते । परन्तु उनकी मावसमाधि कैसी वस्तु है, यह समझ पाना उनके लिए संभव नहीं था । कोई इस संदर्भ में उनसे प्रश्न करता तो ग्रपना मत देते— यह भावसमाधि स्नायुविकारजनित है ।

ग्राचार्य शिवनाथ, दक्षिणेश्वर ग्राये हुए हैं। ठाकुर ने उलाहने के स्वर में उनसे कहा—"हाँ रे, शिवनाथ, तुम इन सब बातों को रोग कहते हो ? ग्रीर यह मी कहते हो कि उस समय मैं चेतनाशून्य हो जाता हूँ ? तुम लोग ईंट, लकड़ी, मिट्टी, रुपये-पैसे, इन सब जड़ वस्तुओं से दिन-रात लिप्त रहकर ठीक रहोगे, ग्रीर जिसके चैतन्य से जगत्-संसार चैतन्यमय हो रहा है, उसे दिनरात सोचोगे कि वह ग्रज्ञान तथा ग्रचैतन्य हो गया ! यह तुम्हारी कैसी बुद्धि हो गयी ?"

शिवनाथ निर्वाक, नतिशर होकर बैठे रहे।

विषयी एवं ग्रर्धविषयी लोगों की भीड़ से रामकृष्ण त्रस्त हो रहे हैं। परन्तु जिन शुद्ध सत्व, त्याग-वैराग्यवान साधकों की प्रतीक्षा में वे बैठै हैं उनका तो ग्रमी तक कोई पता नहीं है! जगज्जननी तो उनके ग्रागमन की बात स्वयं ही कह चुकी हैं। उस बात के मिथ्या होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। परन्तु, ठाकुर श्रव ग्रधिक धैयं धारण नहीं कर सके।

एक-एक दिन बीतता जाता, ग्रीर उनकी विरहयंत्रणा तीव्रतर होती जाती। हतांश होकर फिर सोचने लगते-एक ग्रीर दिन निरर्थक क्यों बीत गया? जिनके ग्राने की बात थी, वे तो ग्राज भी नहीं ग्राये।

साध्य-गगन पर ग्रन्थकार की कालिमा फैल चुकी है। मंदिर की ग्रारती का रव दूर, बहुत दूर ध्वितत हो रहा है। रामकृष्ण, कोठी-बाड़ी की छत पर चुपचाप चढ़ गये। वहाँ पहुँच कर पुकार-पुकार कर रोने लगे, "ग्रो रे, तुम सब कौन-कहाँ हो, ग्राग्रो। तुम लोगों को देखे बिना मैं एक दिन मी रुक नहीं पा रहा हूँ।"

मिलन का लग्न ग्रा पहुँचा। ग्रव एक के बाद एक, शुद्धात्मा, मुमुक्षु मक्तों का दल जुटने लगा। ये रामकृष्ण के ग्रादर्शों के धारक-बाहक तथा उनके नव-धर्मान्दोलन के एक-एक स्तम्म थे। चिह्नित शिष्यों में से किसका क्या परिचय है, तथा कीन कहाँ से ग्राने वाले हैं, ठाकुर को कुछ भी ग्रज्ञात नहीं है। कभी-कभी मन की मौज में दोएक बातें उद्घाटित भी कर डालते हैं। मिलते ही, परम ग्रात्मीय—जैसे उन्हें ग्रहण करते हैं। उसके बाद ग्रारम्भ होता है, उन भक्त-साधकों के शिक्षण एवं उत्तीलन का पर्व।

ठाकुर श्रीरामकृष्ण भी अद्भुत अध्यात्मशिल्पी हैं ! उनकी सृजन-प्रतिभा भी अत्यन्त विस्मयकर है तथा अमोघ है उनकी अलौकिक साधन-शिक्त का स्पर्श । दूर-संधानी दृष्टि से वे प्रत्येक शिष्य के अन्तस्तल को प्रतिदिन देखते हैं, तथा अपने निपुण हाथों से उसे रूपान्तरित करते हैं । सर्वज्ञ एवं शिक्तिधर सद्गुरु के रूप में उनकी सूक्ष्मतम चितातरंग पर सदा नियंत्रण में तत्पर है ।

साधक एवं मक्तों के ऊपर ठाकुर के कृषा-वर्णन के प्रसंग में, 'लीला-प्रसंग' के लेखक सारदानन्दजी, लिखते हैं—

"प्रत्येक को ग्राग्रहपूर्वक, ग्रलग, घ्यान करने के लिए बिठा कर, उसके वक्ष, जिल्ला इत्यादि शरीर के किसी-किसी स्थान का दिन्य भाव से स्पर्श करते। इस शक्तिपूर्ण स्पर्श से उनका मन वाह्य विषय-समूह से ग्रांशिक किंवा संपूर्ण रूप से सहत एवं ग्रन्तमुं खी हो पड़ता; एवं संचित धर्म—संस्कार सम्पूर्ण ग्रंतर में सहसा सजीव होकर सत्य-स्वरूप ईश्वर के दर्शन-लाभ हेतु उन्हें शिवभाव में नियुक्त कर डालता। इसके फलस्वरूप किसी-किसी को दिन्य ज्योति मात्र ही ग्रयवा देव-देवियों के ज्योतिर्मय मूत्तिंसमूह का दर्शन, किसी को गंभीर घ्यान एवं ग्रमूतपूर्व ग्रानन्द, किसी की सारी हृदय ग्रन्थियों के उन्मोचन के उपरान्त ईश्वर-लाम हेतु प्रवल व्याकुलता, किसी को मावावेश एवं सविकल्प समाधि एवं किसी बिरले को निर्विकल्प समाधि का पूर्वाभास दृष्टिगोचर होने लगता।"

"उनके निकट ग्रागमन मात्र से इस प्रकार कितने लोगों को ज्योतिमंय मूर्त्ति इत्यादि दर्शन उपलब्ध हुए थे इसकी गणना नहीं।

"तारक के मन में इस प्रकार की विषम ज्याकुलता एवं कन्दन का प्रस्फुटन होकर एक दिन अन्तर की सारी अन्थियाँ उन्मोचित हो गयी थीं, तथा छोटा नरेन्द्र इस प्रमाव के कारण बहुत अल्प अविध में निराकार के ध्यान में समा-धिस्थ हो गया था, ये सारी वातें मैंने ठाकुर के श्रीमुख से ही सुनी थीं। परन्तु इस प्रकार के स्पर्श से एक समय निर्विकल्प अवस्था का अभ्यास प्राप्त करना एकमात्र नरेन्द्रनाथ के जीवन में ही दृष्टिगोचर हुआ था।

"मक्तों में किसी-किसी व्यक्ति को ठाकुर इस प्रकार के स्पर्श से मिन्न कभी-कभी मंत्र-दीक्षा भी प्रदान करते। इस मंत्र≘दीक्षा प्रदान कॉल के समय वे गुरुश्रों की तरह जन्म-कुन्डली-विचार तथा नाना प्रकार की गणनाश्रों एवं पूजादि में प्रवृत्त नहीं होते, परन्तु योग-दृष्टि की सहायता से उसके जन्म-जन्मातर के मानसिक संस्कारों का श्रवलोकन करते हुए, 'तुम्हारा यह मंत्र है', कहते हुए मंत्र का निर्देश कर देते।

नवागत, तरुण साधकगण ठाकुर के समीप आते. तथा अपनी निजी समस्याएँ और अपनी अभिज्ञता बता कर निर्देश हेतु प्रार्थना करते। इस समय, ठाकुर मानो उनके अन्तरंग सखा एवं सुहृद हों। साध्य एवं साधन के संदर्भ में उनकी आवाज थोथी नहीं थी। मात्र उच्च आसन पर विराजमान रह कर एवं यथार्थ से दूर रहकर मात्र उपदेश वर्षण कर उन्हें संतोष नहीं होता था। आश्रित के घनिष्ठ सानिध्य में रहकर तथा अत्यन्त अन्तरंग के रूप में वे आश्रित की बांह पकड़ते। उसके बाद, घीरे-घीरे वे उसे परम प्राप्ति की दिशा उन्मुख करते।

एक बार एक तरुण भक्त ने खेद पूर्वक कहा, "ठकुर, मेरी कामवासना निःशेष नहीं हो रही है, इतना साधन-भजन कर रहा हुँ, परन्तु बीच-बीच में इन्द्रिय-चांचत्य पीछा नहीं छोड़ रहा है। मैं क्या करूँ, इसका निर्देश दें।"

ठाकुर मानो प्रश्नकत्तां के एक आत्मीय बंधु हैं। उसे पास विठाकर, आश्वासन एवं उत्साह देते हुए कहने लगे—

''मगवत्दर्शन न होने से काम एकदम लुप्त नहीं होता। भगवान का दर्शन होने पर भी जबतक शरीर रहता है तबतक थोड़ा बहुत रहता ही है, फिर भी वह सिर नहीं उठा पाता। तुम क्या यह समझते हो कि मेरा ही एकदम चला गया है? एक समय ऐसा लगा कि काम पर मैंने विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद पंचवटी में बैठा हुग्रा था, इसतरह काम का विकार ग्राया कि संभाल ही नहीं पाया। उसके बाद धूल में लोटते हुए रोने लगा ग्रीर माँ से कहने लगा, 'मां बहुत श्रन्याय किया है, फिर कभी यह भावना मन में नहीं लाऊँगा कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है,—तब वह भाव मिटा।

"नया समझते हो-- तुम्हारे जीवन में इस समय यौवन की बाढ़ आयी है, इसीलिए उसे रोक नहीं पाते हो। बाढ़ जब आती है, तो क्या कोई बाँघ उसे रोकने में सक्षम होता है ? बाँघ तोड़ कर जल निकल ही पड़ता है। लोगों के धान के खेतों के ऊपर एक बाँस जल आ जाता है।

'इसीलिए कहते हैं—किल में मन का पाप, पाप नहीं है श्रीर मन में एक-श्राब बार कभी श्रगर कुभाव श्रा भी जाँय तो—'क्यों श्राया', यह सोच-सोच कर व्यर्थ चिंता क्यों ? यह सब कभी-कभी शरीर के धर्म के रूप में तो ग्राता ही है। इसे शौच, पेशाव की चेष्टा के जैसा ही समझना। शौच पेशाव की इच्छा हुई थी, ऐसा सोच-सोच कर क्या लोग माथे पर हाथ देकर चिंता करने बैठ जाते हैं ? उसी तरह इन भावों को ग्रित सामान्य, तुच्छ एवं हेय समझ कर मन में नहीं लाना।

''ग्रीर उनके निकट खूब प्रार्थना करना, हरि-नाम लेना ग्रीर उनकी बात ही सोचना । ऐसे भाव भ्राये या गये, इस पर घ्यान ही न देना । इसके बाद वे कपशः वश में भ्राजायेंगे ।"

रामकृष्ण गंमीर एवं वैराग्यवान महापुरुष हैं। परन्तु मुमुक्षु वालक भक्तों के साथ कभी-कभी हास-परिहास के तरंगों की सृष्टि कर डालते हैं। जिस कक्ष में प्रतिदिन ज्ञान, वैराग्य एवं ईश्वरतत्त्व की गंभीर ग्रालोचना होती है, वहीं ग्रानायास हास्य-रस की तरंग भी उफन पड़ती है। ग्रानेक बार, ठाकुर हँसते-हँसते कह उठते हैं, "देखों, मैं इन छोकरों का केवल निरामिश भोजन ही नहीं देता। कभी कभी थोड़ा व्यतिक्रम भी कर देता हूँ, नहीं तो ग्रावेंगे कैसे ?"

ठाकुर के भक्त, कथामृतकार श्री म, एक दिन के इस तरह के एक दृष्य का वर्णन देते हैं, 'ठाकुर श्रीरामकृष्ण शुद्धात्मा भक्तगण को पाकर ग्रानन्द-मग्न हो रहे हैं। ग्रपनी छोटी चारपाई पर बैठे बैठे उन्हें कीर्त्तनियों की नकल दिखा कर हँस रहे हैं। कीर्त्तनी सज-वज कर मंडली के साथ गान गा रहा है। फिर खड़ा हो जाता है, हाथ में रंगीन कमाल है। बीच बीच में स्वांग में ही खाँस रहा है श्रीर नथ उठा कर थूक भी रहा है। ग्रगर कोई विशिष्ट व्यक्ति, इस ग्रविध में ग्रा जाता है, तो गाना गाते-गाते ही उसकी ग्रम्यर्थना करता है, ग्रीर कहता है—'ग्राइये'! फिर बीच-बीच में हाथ के विभिन्न ग्रलंकारों का भी प्रदर्शन करता है।"

ब्रह्मज्ञ पुरुष का यह एक खेल एवं अपूर्व रसपूर्ण भाव था। हाथ उठाकर, मुँह चमकाकर वे अकेले ही रूपवाली का अभिनय कर रहे हैं तथा अंतरंग बालक भक्तों में हैंसी का फब्बारा छूट पड़ा है। एक भक्त की अवस्था बहुत ही कम है, वह तो ठाकुर के इस काण्ड को देखकर हँसी से लोट-पोट हो रहा है।

ठाकुर तृष्तिपूर्वक हँसते हुए कह रहे हैं, 'बच्चा ही तो है। इसीलिए हँसी से लोट-पोट हो रहा है।"

ग्रगले ही क्षण, फिर इस वालक भक्त को सतर्क कर दे रहे हैं, "ग्ररे पल्टू, देखो, ग्रवने पिता से ये सब बातें नहीं कहना। उसका मेरे प्रति थोड़ा ग्राकर्षणा था, वह भी इससे चला जायगा। वह ग्रंग्रेजियत वाला ग्रादमी है।"

मक्त नरेन्द्रनाथ, उन दिनों जीवन-संग्राम में जर्जर होकर चरम दिरद्रता के ग्रावात से पीड़ित हैं। पिता की मृत्यु के उपरान्त, परिवार के भरण-पोषण का दायित्व उनके कंघों पर ग्रा पड़ा है। बहुत चेष्टा करके भी नौकरी पाने में सफल नहीं हो रहे हैं। उनकी इच्छा है कि घर की थोड़ी ग्रच्छी व्यवस्था करके, निश्चित्त होकर ग्रध्यात्म-जीवन की घारा में कूद पड़ेंगे। परन्तु, ठाकुर का विचार विलकुल भिन्न था। उनके मतानुसार, जब ईश्वर-प्रेम की प्रवल ज्वार उठ पड़े, विरह की तीन्नता से जब प्राण कण्ठगत हो जाय, तब प्रकृत मुक्तिकामी भक्त के मन में सांसारिक प्रपंचों की बात तथा सतर्कता की बात, उठेगी ही क्यों?

नरेन्द्र दक्षिणेश्वर आये हुए हैं। उनके शरीर तथा मन पर विषाद की छाया है। ऐसे समय में ठाकुर उनको लक्ष्य करके व्यंग-वाण छोड़ने लगे। मक्त मास्टर महाशय पास ही बैठे हुए थे। ठाकुर ने उनसे कहा, "देखो, बड़े घर के लड़कों को भोजन की चिन्ता नहीं होती - वह प्रत्येक मास बँधा हुआ खर्च पाता है। अच्छा, नरेन का भी तो इतना ऊँचा घर है फिर भी ऐसा क्यों नहीं होता है ? सारा मन भगवान को समर्पित कर देने पर तमी, तो वे सभी जोगाड़ कर देंगे।"

थोड़ी देर बाद ही फिर उठाकर ठाकुर ने तीव व्यंग्योक्तियों की वर्ष शुरू की। कहा, ''एक स्त्री को शोक हो गया था। उसने पहले नथ उतार कर ग्रांचल में बाँघ लिया। उसके बाद, 'ग्ररे दीदी, मुझे क्या हो गया रे', कहती हुई, सबके सामने पछाड़ खाने लगी। परन्तु इसमें भी वह खूब सावधान थी, कि उसका नथ न टूट जाय।"

सभी हुँस रहे हैं। परन्तु ठाकुर का यह मर्मवेधी विदूप उस दिन नरेन को श्राहत कर गया। उसका मन तथा शरीर वैसे ही बोझिल था। कक्ष के भीतर ही श्रान्त देह लिए घीरे-घीरे वे लेट कर सो गये।

भक्तप्रवर मास्टर महाशय, ठाकुर की वार्ता की भंगी से वैसे ही कौतूहल-पूर्ण हो चुके हैं। मुस्कराते हुए उन्होंने नरेन की ग्रोर देखकर फब्ती कसा, "बिल्कुल सो ही गया।"

मास्टर महाशय नरेन की अपेक्षा अधिक सांसारिक मनुष्य हैं। क्षण मर में ठाकुर ने अपनी दृष्टि घुमाकर तीक्षतर श्लेष एवं व्यंग भरी उक्ति से आक्षेप किया, "यह तो वैसी ही बात हुई,-- मैं तो ग्रपने मसुर के साथ हूँ, इतने में ही लज्जा से मरी जाती हूँ, ग्रन्य तो परपुरुष के साथ किस प्रकार रह पाती हैं ?"

तरुण मक्तगण के तुमुल हास्य से सारा घर मुखर हो उठा। परन्तु हँसी ग्रीर व्यंग्योक्ति के माध्यम से ठाकुर ने जिस तीक्षण शायक का उस दिन निक्षेप किया, वह साधन-प्रयासी सभी मक्तों के मर्म को वेच गया। भूत तथा मविष्य की चिन्ता करते हुए, ईश्वर-प्रेम की सरिता में गोता लगाना सम्भव नहीं है। इस सार तत्व के उपदेश का उन लोगों को कभी विस्मरण नहीं हुग्रा।

कमी-कमी इन रसपूर्ण, आत्मभोला महापुरुष का एक कठोर रूप भी दृष्टि-गोचर होता। कठिन शासन तथा नियन्त्रण के माध्यम से वे दिन-पर-दिन शिष्यगण को सँवारते रहते। त्याग-तितीक्षा एवं ध्यान-जप के माध्यम से वे उनकी अध्यात्मसाधना को केन्द्रीभूत करते रहते। उनके तीक्ष्ण-सजग नयनद्वय, निरन्तर भक्त-शिष्यों पर पहरा देते रहते। कोई क्षुद्रतम त्रुटि-विच्युति, कोई बहाना इस गृद्ध दृष्टि से ग्रोझल नहीं रह पाता।

राखाल महाराज थे ठाकुर के मानसपुत्र । स्नेह एवं ग्रादर के साथ, ठाकुर उन्हें घेर कर रखते । ग्रकस्मात् एक दिन किसी रहस्य के कारण राखाल किसी साथी से ग्रसत्य भाषण कर बैठे । ग्रन्तर्यामी ठाकुर के समक्ष यह तथ्य ग्रन-जाना नहीं रह सका । दोष नगण्य ही क्यों न हो, भक्त के कल्याण हेतु उसका परिमार्जन करना ही होगा । राखाल को उन्होंने पकड़ा । कठोर स्वर में कहा, "क्यों रे, ग्राज तुम्हारा मुख ऐसा क्यों देख रहा हूँ? निश्चितरूप से तूने ग्राज मिथ्या बात कही है ।"

दोष स्वीकार करने पर ही राखाल छुट्टी पा सके।

निरंजन, सतृ एवं श्रद्धावान साधक हैं । इसलिए इस मन्तव्य से विशेश रूप से मर्माहत हुए । परन्तु ठाकुर के तिरस्कार से मिताचार एवं कृच्छ्रसाधन का श्रादर्श सर्वदा के लिए उनके मन में ग्रंकित हो गया ।

शिष्यों के ग्रध्यात्म-रूपान्तर के क्षेत्र में ठाकुर का लोकोत्तर रूप प्रस्फुटित हो उठता। वहाँ वे महाशक्तिघर ग्राचार्य वन जाते तथा सद्गुरु सत्ता के महिमामय प्रकाश से मंडित होते। शिष्यों की जीवन-तरी वे खेवनहार बन जाते तथा ग्रनायास ही इस तरी को उस पार पहुँचा दे रहे हैं।

श्रतीन्द्रिय राज्य के सारे कल-पुजें उन्हें हस्तगत है। मात्र वार्ता एवं स्पर्श से शिष्यों के जीवन में शक्ति संचारित हो रही है, ग्रौर नयी-नयी ग्रध्यात्म- अनुभूतियाँ आती जा रही हैं। दृष्टिसंपात एवं पदाश्रंगुष्ठ छुजाने मात्र से मनुष्य में नवजीवन स्फुरित हो रहा है।

राखाल उन दिनों अत्यन्त कठोर साधना कर रहे थे। परन्तु कोई अली-किक दर्शन न होने के कारण, उनका मन ग्लानि से भरा था। इसके लिए बीच-बीच में ठाकुर से भी शिकायत करते रहते। अंततः उनकी कृपा हो गयी, कहा—"श्रच्छा जाओ, माँ तुमको कुछ दिखायेंगी।"

उसी दिन एक काण्ड घटित हो गया। राखाल महाराज मंदिर में बैठे ध्यान कर रहे हैं। सामने ही एक दिन्य ज्योति की स्रोत-धारा दीख पड़ी। मात्र इतना ही नहीं, यह स्रोत उनकी ही श्रोर लपकता श्रा रहा है। नवीन सावक, बहुत घवरा गये। भागकर मंदिर से बाहर निकले श्रीर ठाकुर के समीप श्राकर बैठ गये।

अंतर्यामी गुरु, तो सभी जानते हैं। हैंस-हैंस कर कहने लगे, "क्यों रे, झट-पट दर्शन-वर्शन की कामना करेगा और फिर भाग भी आवेगा! इस तरह कैंसे काम चलेगा?

कुछ दिन और बाद की बात। एकनिष्ठ, कठोर साधन-भजन के फलस्वरूप राखाल महाराज में कुछ-कुछ ग्रलौकिक विभूतियों का स्फुरण हो चला है। मनुष्य के ग्रंतर की बातें वे ग्रनायास ही जान लेते हैं। नवीन साधक हैं, इसलिए यह सब देखने की इच्छा, कभी-कभी, मन में जग पड़ती है। शीघ्र ही ठाकुर ने इस इच्छा को समूल उखाड़ फेंका।

राखाल को उन्होंने बुलाया। िकर तीव्र भाषा में उन्हें तिरस्कृत करते हुए कहा, ''वयों रे तुम्हारी इतनी हीन बुद्धि क्यों? कहाँ शुद्धा भिवत के माध्यम से साधन-भजन में मस्त रहना चाहिए, उसे छोड़ कर अष्ट-सिद्धियों का प्रयासी हो रहा है।"

प्रथम साक्षात्कार के प्रायः एक मास बाद, नरेन श्री रामकृष्ण से मिलने, दक्षिणेश्वर ग्राये हुएहैं । अस्फुटस्वर में, पता नहीं क्या, बोलते-बोलते, ठाकुर ने ग्रपने दाहिने पैर से उनका स्पर्श किया । इसके साथ ही साथ, नरेन के सम्मुख एक ग्रपूर्व ग्रलौकिक ग्रभिज्ञता का द्वार खुल गया ।

उन्होंने देखा, कमरे के ग्रंदर का सभी कुछ, वेग से चक्कर लगाते-लंगाते नि:सीम श्राकास में विलीन हो गया। उनका ग्रंपना ग्रस्तित्व-बोध भी लोप होता जा रहा था। मानो महाशून्य के साथ उनका समस्त ग्रस्तित्व एकाकार होने को उन्मुख है। ग्रात्मत्व के विलुप्ति के साथ-साथ सभी कुछ विलुप्त होता जा रहा है। सर्वग्रासी मृत्यु, उनकी ग्रोर ग्रग्रसर होती जा रही है।

नरेन चीख पड़े, "ग्ररे तुमने मेरे साथ यह वया कर डाला ? मेरे तो माँ-माई सभी जीवित हैं। उनका दायित्व भी है।"

ठाकुर ने मुस्कराते हुए कहा, ''ब्रच्छा, फिर श्रमी इतना ही । तुरत श्रावश्य-कता नहीं है, समय श्राने पर होगा ।''

इसके उपरान्त नरेन के नव-हपान्तर साधन में बिलम्ब नहीं हुआ। ठाकुर ने अपने लीला के प्रवान परिकर को, अपने वाणी-वाहक को पूर्णांग कर डाला। भक्त एवं शिष्यों के मध्य, नरेन उनके 'सहस्रदल कमल' के रूप में प्रस्फुटित हो उठे, और स्वामी विवेकानन्द के रूप में उन्होंने आधुनिक भारत की प्राण-शक्ति उद्घुद्ध कर डाला। इस महासाधक ने प्रतीची के द्वार पर भारत की शायनत्वाणी का संदेश दिया, तथा प्राच्य एवं पाश्चात्य के मध्य महामिलन के सेतु का सृजन कर डाला।

ठाकुर रामकृष्ण, पैरों में एक जोड़ा चट्टी तथा शरीर पर साधारण खुटिया बन्डी पहने, साधारण पुजारी बामन-जंसे ही रहा करते। वाहरी लोगों के समक्ष, वे निरीह मक्त-जैसे ही थे। मात्र ग्रंतरंग शिष्यों को ही उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान था। उन्हें ज्ञात था कि उनकी कृपा क्षणभर में उच्चतर ग्राध्यात्म उपलब्धि करा सकती है तथा साधकजीवन के क्षेत्र में ग्रनायास नाना रंगों के फूल खिला सकती है।

साधन-रत तारक के वक्ष का एक दिन, रामकृष्ण ने पैर से स्पर्श किया। साथ ही साथ एक विस्मयजनक घटना हो गयी। वाह्य-ज्ञान वापस आने पर उन्होंने देखा, ठाकुर उनके माथे को हाथ से सहला रहे हैं और अस्फुट स्वर में कहते जा रहे हैं, 'माँ, उतर आओ, उतर आओ।''

ठाकुर तथा उनकी माँ की यह कुपालीला देख कर भवत शिष्य-गण, विस्मय-मुग्ध नेत्रों से देखते रहे।

मनत काली उन दिनों एकाग्र चित्त से साधनारत हैं। ध्यान में वे इष्ट एवं देव-देवियों की कितनी चिन्मय मूर्त्तियों के दर्शन करते हैं। प्राय: ही ठाकुर को इन सभी ग्रनुभवों की जानकारी देते रहते हैं। परम ग्रानन्द पूर्वक समय कट रहा है। ग्रकस्मात्, ठाकुर ने एक दिन कह डाला, 'तुम्हारा यह दर्शन-वर्शन ग्रव नहीं होगा।" उस दिन से ग्रक्षरशः यही हुग्रा । नवीन साधक ने इसके पश्चात् किसी चिन्मय मूर्त्ति के दर्शन नहीं किए । शक्तियर ठाकुर के निर्देश से ये सारी श्रनुभूतियाँ पता नहीं, कहाँ विलीन हो गयीं ।

ठाकुर ने उस दिन, ज्ञान-मार्गी तरुण ज्ञिष्य के साधन एवं सिद्धि के मार्ग में इसी व्यवस्था को कल्याणकर समझा ।

रामकृष्य क्री सद्गुहसत्ता का यह महासमुद्र विशाल एवं विचित्र था। मक्त एवं शिष्यों के लिए इसका कूल-किनारा पाना संभव नहीं था।

एक गृहस्थ मक्त ने दक्षिणेश्वर आकर लाटू महाराज को एक जोड़ा नयी चट्टी दिया। दुर्भाग्यवश, उसी दिन उसमें का एक कहीं खो गया। वारसल्य-रस से भरपूर, ठाकुर, इस बात को सुनकर बहुत दुखी हुए। दूसरे ही दिन, प्रातः यह देखा गया कि वे इस चट्टी को बगीचे में यत्र-तत्र खोजते फिर रहे हैं।

लाटू महान विपत्ति में पड़ गये। कातर स्वर में वे विनय करने लगे, ''दोहाई, ब्रापुना को हमार चट्टी लिए इस तरह ढूड़ना नाही होगा। हमार इससे पाप लागेगा।''

परन्तु ठाकुर श्री रामकृष्ण तो रुकना जानते ही नहीं थे। झारियों में देख रहे हैं, ग्रीर खेदपूर्ण स्वर में कहते जा रहे हैं, "देख तो रे, नये जूतों को जोड़ा, ग्रीर तेरे भोग में भी नहीं ग्राया।"

लाटू महाराज ने हतप्रम होकर कहा, ''राम-राम, हमार जूता का लिए इतना कब्टो क्यों करते हैं। हमार दिन म्राज एकदम खराब जायगा।''

ठाकुर ने प्रत्युत्तर में मात्र यही कहा, ''क्यों रे, दिन क्या इतना खराब जाता है ? वही दिन खराब जायगा, जिस दिन भगवान का नाम नहीं लोगे।''

प्रातः तो था यह जूता-उद्धारपर्व । पुत्र-सदृश लाटू के लिए कोमल हृदय ठाकुर के दुखों का भ्रंत नहीं है। फिर सच्या को दृष्टिगोवर होता है मुमुक्षु साधक शिष्यों के उद्धार का पर्व । वहां प्रस्फुटित हो रहा है, ब्रह्मविद् सद्गुरु का एक शक्तिधर, महिमोज्वल रूप !

एक दिन लाटू महाराज, संघ्या समय, घ्यान में बैठने पर चैतन्यता खो बैठे। दोनों नेत्र उर्घ्वमुखी, तथा मुँह से केवल 'गों-गों' शब्द निकल रहा है। सूचना मिलते ही ठाकुर भागे हुए आये, तथा अपने हाथ से लाटू के शरीर पर मालिश करने लगे। कमशः उनका वाह्य ज्ञान वापस आ गया। लाटू, इधर-उधर देख रहे हैं। ठाकुर कहने लगे, "तूने आज माँ काली को देखा है, ठीक है न ? चुप रह साले, चुप रह, नहीं तो अभी चारों और शोर हो जायगा।" ग्राश्रित भक्तगण के ऊपर ठाकुर की ग्रपार वरुणा है। इस देवमानव के मुख से, सदा ही, कितनी श्राका श्रौर श्राक्वासन भरी वाणी फूटती रहती है!

भक्त योगिन ने विवाह कर लिया है। मन ही मन वे भयभीत है कि ठाकुर इस दोष के कारण उनका त्याग ही कर डालेंगे। जो कामिनी कांचन के त्याग के ग्रादर्श का सर्वदा प्रचार करते हैं, वे शिष्य की इस त्रुटि को क्या सहज रूप से क्षमा करेंगे?

योगिन डरते-डरते दक्षिणेश्वर के काली वाड़ी में घुसते जा रहे हैं। दूर से ही विस्मयपूर्वक देखा कि ठाकुर शरीर के कपड़े बगल में दबाए खड़े हैं। उन्हीं के लिए वे प्रतीक्षारत हैं। उत्सुकतापूर्वक उन्होंने कहा, "श्ररे ग्रा-ग्रा, भय कैसा? यहाँ का ग्राशीर्वाद रहने से, उस तरह के एक लाख विवाह करने पर भी कोई हानि नहीं होगी।"

योगिन के अंतर से दुविवताओं का गुरु-भार अनायास हट गया।

गिरीश घोष, ठाकुर के विशिष्ट श्रेष्ठ भवतों में से थे। नाटककार एवं असामान्य नाट्य प्रतिमा लेकर उनका जन्म हुआ था। मतीषा, व्यक्तित्व एवं तीक्ष्ण बुद्धि की दृष्टि से वे अनुलनीय थे। कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। केवल मद्यपान और भयानक गुस्सा उनका सबसे बड़ा दीष है।

यही गिरीश घोष, दक्षिणेश्वर वगीचे में श्राकर ठाकुर के समक्ष उल-जलूल वक रहे हैं, श्रीर कमी-कभी श्रापे से बाहर हो कर श्रपने पूर्वजों को भी गाली देने से बाज नहीं श्रा रहे हैं। परन्तु ठाकुर करुणा के मूर्त्त-विग्रह हैं। श्रसीम धैर्य के साथ वे इस परम भक्त के परिवर्तन हेतु, प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी नट-वृत्ति, मद्यपान, किसी में भी वे बाबा नहीं दे रहे हैं। उनके नेत्रों से श्रपार करुणाराशि, सतत् झड़ती जा रही है। श्रगर कोई कभी भी गिरीश के मद्य-पान बन्द कराने की बात ठाकुर के समक्ष उठाता है, तो वे मात्र इतना ही कह उठते हैं, "ठहरो तो, साला कितने दिन पीयेगा!"

इस करुणा, इस सह्दयता की तुलना कहाँ ? गिरीश के समक्ष, यही ठाकुर के देवत्व का प्रमाण रहा । ठाकुर का उन्होंने, मगवान के रूप में विश्वास किया। उसके बाद, एक दिन ठाकुर की ही प्रेरणा से उन्होंने ठाकुर के चरणों में पूर्ण भारमसमर्थण कर डाला।

परन्तु गिरीश का यह भिवत-विश्वास, वरावर तो स्थिर था नहीं! तकंवादी मन में वीच-बीच में सन्देह उठा करता और ठाकुर की परीक्षा छेने को उत्सुक रहते। एक अभिनेत्री के घर पर गिरीश का निमंत्रण था। पीने-खाने में बहुत रात हो गयी। अभिनेत्री ने उन्हें उस रात वहीं ठहर जाने को कहा। गिरीश साधारणतः, रात में, अग्यत्र नहीं रुका करते थे। उस दिन एक दुष्ट-बुद्धि का उनके मन में उदय हुआ। सोचा, देखा जाय, इस प्रलोमन के स्थान पर ठाकुर उनकी रक्षा करते हैं या नहीं। गृहिणी के अनुरोध पर वे राजी हो गये।

रात ज्यों-ज्यों गंमीर होती गयी, त्यों-त्यों गिरीश के शरीर में एक तीव ज्वाला का बोध होने लगा। यह ज्वाला कमशः असह्य होती गयी। जस घर में क्षण भर भी जनका रुकना संभव नहीं हो पा रहा है। अभिनेत्री से उन्होंने कहा, ''अरे, घर पर चाबी का गुच्छा छोड़ आया हूँ। गायव हो जाने से महान् विपत्ति में पड़ जाऊँगा। अब तुम्हारे यहाँ रुक पाना असंभव है।''

घर ग्राकर, नींद ही जंसे भाग गयो। प्रातः ही उठ कर दक्षिणेश्वर में जाकर उपस्थित हुए। कातर कंठ से रामकृष्ण से प्रश्न किया, 'ठाकुर मैं कल ऐसे संकट में क्यों पड़ गया? वताइये, क्या ग्रापने मुझे पूर्णरूपेण ग्रहण नहीं किया है? क्या मुझे फिर उसी ग्रधः पतन के मार्ग पर उतर जाना पड़ेगा?"

ठाकुर, ग्रवतक गिरीश की वात सुन रहे हैं ग्रौर घीरे-घीरे मुस्करा रहे हैं। ग्रव दृढ़ स्वर में उन्होंने कहा, ''ऐसा कभी नहीं हो पायगा। साला, तूने क्या सोच रखा है कि तुझे किसी साधारण साँप ने घर रखा है, जो माग जायगा? ऐसा नहीं है, रे। यह तो भयानक साँप की पकड़ है। तीन बार माफी मिल सकती है। उसके बाद, किसी तरह माग जाने पर मी, घर जाकर भी जान नहीं बचने की।"

सचमुच ऐसा ही हुआ। ठाकुर की व्यापक कृपा से गिरीश आजीवन उससे मुक्ति पा सके। उनका जीवन ही रामकृष्णमय हो उठा। उनके मन में नशे की कामना तथा श्रहंकार सर्वथा विलुप्त ही हो गये।

बाहर के लोगों के समक्ष ठाकुर बिलकुल प्रच्छन्न रहते, मानो एक साधारण मक्त साधक मात्र हों। परन्तु स्थान, काल एवं पात्र के अनुसार, उनके शक्ति का प्रकाश दृष्टिगोवर होता रहता।

एक बार पंडित शशघर तर्कंचूड़ार्माण, ठाकुर के दर्शन हेतु आये हुए थे। उनके पांडित्य एवं वक्तृता-शिवत की बात सुन कर, बालक-स्वभाव ठाकुर भयभीत है। उस दिन का दृश्य बड़ा ही कौतूहल-पूर्ण था। ठाकुर, स्वयं इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, ''देखते ही हो, यहाँ लिखना-पढ़ना नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, सीधा-मादा मनुष्य हूँ। पंडित मिलने आये हैं, यह सुनते ही भय का

संचार होने लगा। देखते ही हो, शरीर के कपड़ों तक का होश नहीं रहता। कुछ पूछने पर क्या उत्तर दूँगा, यह सोच कर हत्बुद्धि-सा हो रहा था।

"माँ से कहा, देखना माँ, मैं तो तुम्हारे ग्रलावा शास्त्र-वास्त्र कुछ नहीं जानता, तुम्हीं स्थाल रखना।"

"उसके बाद किसी से कहता हूँ - 'तुम उस समय रहना ।' दूसरे को कहता हूँ - 'तू श्रा जाना तुम सभी को देख कर फिर भी मरोसा रहेगा।'

'पंडित जब आकर बैठा, उस समय मी भयाकान्त था। उसी की तरफ देख रहा हूँ, तथा उसी की बातें सुन रहा हूँ। इसी समय देख रहा हूँ मानो माँ ने उसका अंतर मुझे दिखला दिया—शास्त्र-वास्त्र पढ़ने से क्या होगा, विवेक-वैराग्य न होने पर, वह सब बेकार वातें हैं। उसके बाद अनायास ही दृष्टि, शरीर बोध से ऊपर उठ गयी। भय-डर एकाएक विलुप्त हो गये। मन में ऐसा लगने लगा कि चित्त की उर्ध्वमुखी अवस्था होते ही बातों का फब्बारा सा छूटने लगा। लगने लगा कि जितनी बात निकल रही है, भीतर से कोई ठेल-कर उसकी रिक्तता की पूर्ति करता जा रहा है। उसी तरह, जैसे कामारपूकुर में धान तोलने बाला राम-दो करके धान मापता जाता है, और दूसरा उस राशि को पीछे ठेलता जाता है उसी तरह। क्या-कुछ बोलता जा रहा हूँ, इससे अनिभन्न हूँ। जब थोड़ा होश हुआ, तब देखता हूँ कि पंडित रो रहा है, विलकुल कातर हो गया है। इस तरह की अवस्था बीच-बीच में हो जाती है।

इसी तरह की एक और घटना का विवरण उनके श्रीमुख से कभी-कभी सुनने में ग्राता—

''केशव ने खबर भेजी कि जहाज पर गंगा-बिहार को ले जायेंगे, एक साहेब (भारत भ्रमण को ग्राये पादरी कुक साहेब) को भी साथ ला रहे हैं। उस दिन भी भय के कारण झाझतला की ग्रोर बार-बार शौच जा रहा हूँ। उसके बाद, जब वे ग्राये श्रीर मैं जहाज पर सवार हुग्रा, उस समय भी वैसा ही हो गया था। क्या श्रीर कैसे बोल रहा हूँ, इसका ज्ञान नहीं था। बाद में सभी कहने लगे, मैंने क्या सुन्दर उपदेश दे डाला। परन्तु बाबू, मैं इस रहस्य के विषय में कुछ नहीं जानता।"

नरेत ठाकुर रामकृष्ण के शुद्ध-सत्व, वैराग्यवान शिष्यों में मुकुटमणि है। शुरू से ही ठाकुर ने उन्हें अपने प्रवान परिकर के रूप में चिह्नित कर रखा है। नरेन के त्याग-वैराग्य एवं सहजात ज्ञान की प्रशंसा करते वे नहीं अधाते है। एक दिन उत्साहपूर्वक उन्होंने कह डाला, "मैंने देखा, कि केशव के भीतर एक

क्षक्ति है, जिसके फलस्वरूग वह जगद् विख्यात हो गया है, परन्तु हमारे नरेन के भीतर उस तरह की ग्रठारह शक्तियाँ विद्यमान हैं।"

फिर कभी, सभी के विस्मय का उद्रेक करते हुए, ठाकुर नरेन के संबन्य में कहते, "वह ज्ञान-खड्ग की सहायता से सारे मायामय बंघनों को खण्ड-विखण्ड कर डालेगा। इसीलिए तो महामाया उसे सहज रूप से अपने श्राधिकार में नहीं लापा रही है।"

एक दिन ठाकुर कह उठे, "नरेन तो नंगी तलवार है। उसमें ग्रखण्ड का निवास है, वह व्यान-सिद्ध ऋषि है।"

शक्तिमान साधक नरेन को, ठाकुर ने ग्रपने प्रेम के बंबन में बाँध ही डाला। ग्रीर नरेन को भी, ठाकुर के मध्य जो ईश्वरीय भाव, मागवत् शक्ति का प्रकाश घटित हुग्रा था, उसे समझने में ग्रधिक विलम्ब नहीं हुग्रा।

दिन पर दिन, उन्हें दक्षिणेश्वर के इस पगले बाभन के अलौकिकत्व का अनुभव होता गया, तथा उनके माहात्म्य की उपलब्बि होती गयी। अध्यात्म-शिवत का पारस तो उन्हों के करतलगत है, इसका मा भान होता गया। सामान्यतम कृपासंपात के माध्यम से यह महामानव मनुष्य की परम-प्राप्ति का साधन जुटा सकता है।

ठाकुर के घनिष्ट सान्निध्य में रहकर, नरेन उनसे साधन-निर्देश ग्रहण कर रहे हैं, तथा उच्चतर ग्रनुभूति एवं उपलब्धियों का द्वार दिन पर दिन उन्मोचित होता जा रहा है। उनका ग्रध्यात्म-जीवन सर्वांगीण होता जा रहा है।

कठोर-तपी नरेन को, एक दिन ठाकुर ने बुलाकर कहा, ''ग्रच्छा, ठीक से कहो, तुम्हारी क्या कामना है !''

उत्तर मिना, "मेरी इच्छा होतो है कि शुकदेव की तरह, बिलकुल पाँच-छः दिन की समाधि में निमग्न हो जाऊँ। उसके बाद शरीर-रक्षा हेतु, थोड़ा नीचे स्तर पर ग्राकर फिर समाधि में चला जाऊँ।"

''छो: ! छी: ! तेरा इतना बड़ा आघार है, और तुम्हारे मुँह से ऐसी बात ? मैंने सोचा था, तू वट-बृक्ष की तरह होगा । तुम्हारी छाया में हजारों व्यक्ति आश्रय पायेंगे । ऐसा नहीं होकर क्या तू व्यक्तिगत मुक्ति चाहता है ? यह तो बहुत तुच्छ बात है, बहुत छोटी बात है, रे ! नहीं-नहीं, इतनी क्षुद्र दृष्टि मत रखो।"

एक दिन नरेन की समाधि एवं उच्चतम श्राध्यात्मिक उपलब्धि के श्रन्त में ठाकुर ने उन्हें पुकार कर बुलाया। कहा, "कैसा लगा। माँ ने तो श्राज तुझे

सब कुछ दिखला दिया। परन्तु चाबी मेरे हाथ में ही रही। ग्रंभी तुझे कार्य करने होंगे। जब मी मेरा यह कार्य समाप्त हो जायगा, तभी मैं चाबी खोल दूँगा।"

रामकृष्ण-मंडली के नेतृत्व एवं ईब्बरीय कर्म के दायित्वभार लेने योग्य बना कर ठाकुर ने उन्हें खड़ा किया, तथा कर्मसय महाजीवन के शेष ग्रंक उन्होंने उस दिन की निर्देशित चाबी को भी खोल डाला।

१८८५ ई०, रामकृष्ण का लीलामय जीवन-दीप श्रव निर्वाण की श्रोर श्रय-सर है। श्रसाब्य कैंन्सर रोग से वे श्राक्षान्त हैं। भक्तों के जीवन में विषाद की छाया घनीभूत होती जा रही है।

कुछ दिन तक ठाकुर की चिकित्सा, कलकत्ते में करायी गयी। उसके बाद उन्हें काशीपुर ले जाया गया। ग्रग्सन्न गृष्ठिवच्छेद की शोकच्छाया से ग्रंतरंग मक्तों के बीच एक श्रच्छेद्य श्रांतरिक बंधन का उदय हुग्रा। उत्तर काल में उन दिनों के इसी स्तेह बंधन के कारण रामकृष्ण-मंडली का संचालन संमव हुग्रा।

इन दिनों, ठाकुर साक्षात पारसमिण सदृश हो उठे हैं। जिसे भी कृपा करके ग्राकर्षित करते हैं, उसी का नव-रूपान्तर हो उठता है।

अंतिम रोग शय्या पर रहते समय उनके शरीर में एक अपूर्व, अलौकिक शक्ति का स्फुरण होता रहता। इस संदर्भ में, वे स्वयं ही मक्तों से कहते, "माँ ने दिखला दिया है—इस शरीर के भीतर इन दिनों एक ऐसी शक्ति आ गई है।"

दक्षिणेश्वर एवं काशीपुर में दिखाई पड़ता, ठाकुर दिन पर दिन कितनी वातें तथा तत्वोपदेश करते । ब्रह्मविद् पुरुष की अमृतमय वाणी सुन कर मकत दर्शनार्थीगण का मन अपार तृष्ति एवं आनन्द से मर उठता । जटिल दुरुह दार्शनिक प्रश्नों की व्याख्या वे अनायास ही कर डालते, तथा साधारण मनुष्य के दैनिक जीवन से कितने दृष्टान्त दे डालते । सत्य की सहज, सरल व्याख्या से लोग अनुप्राणित हो जाते, एवं कत्याण तथा आनन्द की भावना लेकर दर्शनार्थीगण घर वापस जाते ।

ठाकुर के एक भक्त ने एक बार जिज्ञासा की, ठाकुर, "भगवान साकार हैं या निराकार ?"

उत्तर मिला, "वे साकार भी हैं और साथ ही साथ निराकार भी; इसके अलावा वे और भी बया हैं, यह कौन जानता है ? साकार कैसे समझते हो ? जैसे जल ग्रीर वरफ। जल जमने पर ही बरफ हो जाता है, परन्तु इस वरफ के भीतर-बाहर जल रहता है। वरफ जल के ग्रलावा ग्रीर कुछ भी तो नहीं! किन्तु देखो उसमें, जल का रूप नहीं — ग्रर्थात्, उसका कोई एक विशेष ग्राकार नहीं है। परन्तु वरफ का ग्राकार है। उसी तरह मिक्ति-हिम से ग्रखण्ड सिच्चिदानन्द सागर का जल जमकर वरफ जैसे नाना ग्राकार धारण करता है।"

साकार एवं निराकार के विवादास्पद प्रश्न की कितनी सहज मीमांसा एवं अपरूप व्याख्या ।

भवतों के समक्ष परमतत्त्व का द्याभास देते हुए एक दिन ठाकुर ने कहा, "क्यों रे, सच्चिदानन्द ब्रह्म क्या सहज ही बोघगम्य है ? राम, कृष्ण ये सभी अवतार तो उसीसे नि:सृत होते हैं!"

ठाकुर मक्तों से घिरे हुए बैठे हैं। प्रसंगवश 'सब जीवों पर दया' की वात उनके कानों में पड़ी, तथा वे ग्रन।यास समाधिस्थ हो गये। क्रमशः ग्रर्धवाह्य ग्रवस्था वापस ग्रायी। उस समय स्वगत ही कहने लगे, ''जीव पर दया—जीव पर दया? दुत साला! तू तो कीट से बदतर है। जीव पर दया क्या करेगा? दया करने वाला तू कौन है? नहीं, नहीं, जीव पर दया नहीं— वरन् शिव ज्ञान से जीव की सेवा।"

उस दिन नरेन्द्रनाथ, श्रीरामकृष्ण की ये बातें सुनते-सुनते श्रामभूत हो गये। यह तो वेदान्त का प्रज्ञानमय माष्य है!

श्राह्लादित स्वरमे उन्होंने कहा, "ठाकुर की इस वार्ता से नूतन, श्रद्भुत प्रकाश के दर्शन हुए हैं। हमलोगों को श्रवतक यही ज्ञात था कि वेदान्त ज्ञान शुष्क एवं कठोर होता है। भिक्त का मिश्रण करके ठाकुर ने इस वेदान्त को कितना सरस एवं मधुर बना डाला है। ठाकुर ने जो कुछ कहा, उससे स्पष्ट हो गया कि वन के वेदान्त को घर में सार्थक किया जा सकता है, तथा संसार के सारे कार्यों में उसका श्रवलंबन किया जा सकता है।"

सत्योगलिब्ध के मार्ग में महासाधक रामकृष्ण, आश्रित मक्तगण के हृदय में, मिन्नत, शिन्त एवं ज्ञान का एक अपरूप मिश्रण तथा उनके परम तत्त्व अंकित कर देते । हिन्दू, मुसलमान एवं ईसाइयों की मिन्न-मिन्न साधनाएँ, एक ही परम प्राप्ति के सागर में जाकर विलीन होती हैं, यह सत्य उनके व्यक्तिगत जीवन में पूर्णतया प्रतिफलित होता है । युगाचार्य की भूमिका ग्रहण करते हुए ठाकुर, आधुनिक युग की महासमन्वय-वाणी को व्वनित करते हैं, 'जितने मत उतने ही पय'।

जिंख्यों की साधना एवं सिद्धि के स्तरों में छहंत्रोध, जैसे भी हो, सिर न उठा सके, इस पर ठाकुर की तीक्षण दृष्टि सर्वदा रहती। इस संदर्भ में एक दिन, उन्हें सावधान करते हुए ठाकुर ने कहा—

'अनेक की इच्छा होती है कि गुरुगरी होती दो-चार गण-भान्य शिष्य-सेवक होते, लोग वहते कि गुरुगुपा से अच्छा समय जा रहा है, कितने लोगों का आना-जाना है, अनेक शिष्य-सेवक है तथा घर में ब्रन्य का मी अमान नहीं है। परन्तु यह गुरुगिरी मी वेश्या-वृत्ति के ही समान है। रुपये पैसे, लोक-मान्यता, शरीर की सेवा, इन सभी के लिए अपने को बेंच देना! जिस शरीर, पन एवं आत्मा द्वारा ईश्वर का लाभ किया जा सकता है, उसी शरीर को सामान्य वस्तुशों के लिए, इस तरह रखना अच्छा नहीं। एक ने कहा था, साबी का बड़ा अच्छा समय जा रहा है, एक किराए का घर ले लिया है, वर्तन-भाड़े, विद्यावन-तिकया, दरी, कितने लोग वशीभूत हैं, तथा आते-जाते रहते हे, अर्थात् साबी इन दिनों वेश्या वन गया है, इसी कारण वह सुखी नहीं है। सामान्य वस्तुओं के लिए अपना सर्वनाश!"

इस तरह की इलेपात्मक कटुवितयाँ सुनने के बाद भवत-श्रोताओं के स्रंतर से गुरुगिरो की क्षीणतम इच्छाएँ भी विनष्ट हो जातीं।

ठाकुर के श्रीमुख से भक्तगण, मात्र नाना उपदेश एवं तत्त्व की मीमांसा ही नहीं सुनते, वरन् उनके श्रंदर उनका स्फुरण भी दृष्टिगोचर होता रहता। तत्त्व के वर्णन के साथ-साथ उनके दिव्य शरीर पर भगवन् सत्ता की स्पष्ट छाप देखकर सभी घन्य हो उठते।

इन दिनों की श्रपनी श्राच्यात्मिक श्रवस्था वी चर्चा करते हुए, ठाकुर प्राय: श्रपने शिष्यों से कहते. "देखो, इन दिनों मन की स्वामाविक गति ही उर्ध्वमुखी है। समाधि हो जाने पर, मन उतरना ही नहीं चाहना है। तुम लोगों के लिए, चेष्टा करके उसे नीचे उतारता हूँ। उतारते-उतारते भी कभी-कभी ऊपर मागने की चेष्टा करता है।"

गले के रोग की चिकित्सा हेतु, ठाकुर को लाकर स्थामपुकुर में रखा गया है। इन दिनों एक बार विजयकृष्ण गोस्वामी, ठाकुर से मिलने आये। कुछ ही दिन पूर्व, ढाका रहते हुए, गोसाई जी के साथ, ठाकुर के सम्बन्ध में एक अलौकिक घटना घटी थी। गोसाई जी ठाकुर भवतों के साथ बैठे हुए, उसी कहानी की चर्चा करने लगे। —कमरे का दरवाजा बन्द करके, गोसाई जी भगवत् ध्यान कर रहे थे। अक्स्मात्, देखा कि ठाकुर श्री रामकृष्ण, सशरीर, उनके सम्मुख बैठे हुए हैं। यह कैसी अविश्वसनीय घटना! कलकत्ता से ढाका

के गैन्डरिया आश्रय में वे किस तरह आकर उपस्थित हो गर्जे ? यह दृष्टि भ्रम तो नहीं है ?

ठाकुर क्या सूक्ष्म शरीर से श्राये हैं या स्थूल रूप से ही आविभूत हुए हैं, इसकी परीक्षा करना श्रावश्यक है ? बहुत देर तक गोसाई जी ने सामने बैठी मूर्ति के हाथ-पैर दबा कर देखे। यह तो सचमुच ही श्री रामकृष्ण का सजीव शरीर है। ठाकुर उनके समक्ष बैठे हुए मन्द-मन्द मुस्करा रहे हैं।

क्षण भर बाद ही यह मूर्त्ति ग्रदृश्य हो गयी।

ठाकुर की ग्रोर इंगित करते हुए, विजयकृष्ण मक्तों से कहने लगे, "देश-विदेश, पर्वत-उपत्यकाग्रों में घूमते हुए, ग्रानेक साधु-महात्माग्रों को देखा है, परन्तु ऐसा कहीं भी देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुग्रा। यहाँ जिस भाव का पूर्ण प्रकाश देखा है, वह ग्रन्यत्र कहीं दो ग्राना, कहीं एक ग्राना, कहीं एक पाई ग्रीर कहीं ग्राघ पाई मात्र देखने को मिला। इसका चार ग्राना भी कहीं देखने को नहीं मिला।"

भक्त-गण की ग्रोर देखते हुए टाकुर मुस्करा रहे हैं। सहसा वालकसदृश बोल उठे, "विजय, यह सब बोलता क्या है!"

गोसाई जी भी छोड़ने वाले नहीं हैं। जिस वस्तु को उन्होंने प्रत्यक्ष देखा है तथा स्पर्श द्वारा ग्रनुभव किया है, उसे रामकृष्ण को इस तरह हँसी में उड़ा देने पर मानने वाले नहीं हैं!

उन्होंने फिर कहा, "देखिये, मैंने उस दिन ढाका में जो कुछ देखा था, उसे आप नकारे भी तो मैं सुनने वाला नहीं। ग्रत्यन्त सहजता से ही तो ग्रापने इतनी जमात इकट्ठा कर ली है। दक्षिणेश्वर, कलकत्ता के सिन्नकट ही है। जब भी इच्छा होगी, श्राकर श्रापके दर्शन कर सकता हूँ। यहाँ ग्राने में भी कोई कष्ट नहीं है। नौका तथा गाड़ी, दोनों ही उपलब्ध है। घर के इतने निकट, इस तरह तथा इतने श्रासानी से श्राप मिल गये कि हमलोग श्रापको समझ ही नहीं पाये। यदि श्राप किसी पहाड़ की चोटी पर निवास करते, और हमलोग भूखे प्यासे, विकट मार्ग से चल कर श्रापके दर्शन पाते, तब हम श्रापकी कदर कर पाते। सोचता हूँ कि घर के पास ही श्रापर यह ब्यवस्था है, तब तो पता नहीं, वाहर दुर्गम स्थानों में श्रीर कितने श्रच्छे - ग्रच्छे लोग निवास करते होंगे। इसीलिए हम श्रापका परित्याग कर श्रानावश्यक माग-दौड़ करते रहते हैं।"

ठाकुर रामकृष्ण के जीवन में, श्रलौकिक भाव एवं श्रलौकिक शक्ति का प्रकाश बार-बार दृष्टिगोचर होता रहा है। परन्तु साधन-जीवन का यह वैशिष्ट्य एवं परिचय, इन महामानव के जीवन में सदा गौण ही रहा । उनका सबसे बड़ा परिचय था—वे लोक-गुरु एवं सार्थक साधन-जीवन की प्रस्तुति हेतु एक श्रसामान्य श्रव्यात्म-शिल्पी थे ।

इसीलिए, स्वामी विवेकानन्द कहा करते, "मन के वाहर की जड़-शिवतयों को किसी उपाय से हस्तगत करके, कोई अलौकिक कार्य सभी को दिखा देना, बहुत बड़ी बात नहीं है—परन्तु यह जो पगला वामन, लोगों के मानस को कीचड़ जैसे हाथ में लेकर तोड़ता-पीटता तथा गढ़ता, एवं स्पर्शमात्र से नये साँचे में डाल कर नये सिरे से पूर्ण करता, इससे ज्यादा आश्चर्यजनक घटना मैंने और कोई नहीं देखी।"

भक्त बूड़ोगोपाल, नाना तीर्थों के दर्शन करके वापस ग्राये है। उनकी तीव्र इच्छा है कि इस उपलक्ष में वे साधु-सन्यासियों को मोजन करायें तथा वस्त्रादि दान करें।

ठाकुर ने उनसे कहा, "क्यों रे, कहाँ साधु खोजने में भटकता रहेगा । यहाँ के सभी लड़के वैराग्यवान हैं । इन्हें ही खिला दे, उससे ही तुम्हारा काम हो जायगा।"

भोजन एवं दान की व्यवस्था, ठाकुर के निर्देशानुसार सम्पन्न हुई। उन्होंने स्वयं भक्तों के हाथ में गैरिक वस्त्र, माला एवं कमण्डलु दे डाला। मानो ठाकुर, उस दिन शिष्यों के जीवन में ग्रंतर-संन्यास के एक धारास्रोत को उन्मुक्त करके दे डालना चाहते हों।

१८८६ ई० की पहली अनवरी का भ्रपराह्न । कई दिनों तक घर में बैठे रहने के पश्चात्, उस दिन ठाकुर बगीचे में टहलने के लिए निकले हैं । थोड़ी देर बाद ही गिरीश घोष के साथ मुलाकात हुई । उन्होंने प्रश्न किया, ''ग्रच्छा गिरीश, तुम यहाँ क्या देखते हो कि हर जगह उल-जलूल बातें करते फिरते हो ?"

श्री रामकृष्ण की चर्चा चलते ही, गिरीश उच्छ्वासित हो उठते श्रीर कहते, —वे ग्रवतार हैं। इसी कारण ठाकुर ने ऐसा प्रश्न किया।

गिरीश श्रविलम्ब, ठाकुर के चरणों में पालगी मार कर बैठ गये, ग्रौर हाथ जोड़ कर, उन्होंने, उनकी स्तव-स्तुति ग्रारम्म किया।

ठाकुर भी भगवत्-भाव में विभोर हो उठे हैं। उनका मुखमण्डल दिब्य आव से प्रदीप्त हो उठा है तथा भाव से उन्मत्त, गिरीश, 'जय रामकृष्ण' कहते हुए बार-बार हुंकार कर रहे हैं।

उस दिन अनेक गृहस्थ भक्त काशीपुर आये हुए थे। वे भी ठाकुर को भेर कर बार-बार जय-ब्विन करने लगे।

ठाकुर श्री रामकृष्ण, उस समय मी, भाव में मतवाले थे। उन्होंने सबसे कहा, "तुम्हें श्रीर क्या कहूँ, तुम सभी चैतन्यता का लाभ करो।" उस दिन वे कल्पतरु-सदृश हो उठे थे। एक-एक भवत के वक्ष का वे स्पर्श कर रहे हैं, श्रीर वह दिव्य भावावेश से प्रमत्त होता जा रहा है। लीलामय ठाकुर के स्पर्श से सभी गृहस्थ भवतों के श्रंतर में उद्दीपना होती गई, श्रीर वे सभी अतीन्द्रिय दर्शन एवं ग्रलीकिक श्रनुभूति के लाभ से बिह्नल हो उठे।

ठाकुर की व्याधि, क्रमशः बढ़ती ही चत्री गयी। भक्त एवं शिष्यगण का हृदय दुश्चिताम्रों से भर उठा। उनकी सेवा में उन समी ने तन-मन से भ्रपने को न्योछावर कर डाला।

पंडित शर्यधर तर्कचूड़ामणि ठाकुर को देखने आये हुए हैं। ठाकुर को रोग-यंत्रणा भोगते देख कर उन्होंने कहा, 'श्रापके जैसे लोग तो इच्छा-मात्र से ही इस व्याधि को दूर कर सकते हैं। तो फिर श्राप एक बार ऐसा क्यों नहीं करते ?"

ठाकुर ने उत्तर दिया, 'ऐसा कैसे होगा। तुम पंडित होकर भी ऐसी बात क्यों कहते हो ? जो मन सिंचवदानन्द को दे डाला है, उसे वहाँ से वापस लाकर, इस हाड़-मांस के ढांचे की रक्षा करने की प्रवृत्ति हो सकेगी ?''

श्राधर पंडित, विस्फारित नेत्रों से इस देव-मानव को देखते ही रह गये, मुँह से कोई वात भी नहीं निकल पायी ?

परन्तु भक्तों को टालना कठिन था। नरेश तथा श्रन्य गुरुमाई लोग, दिन-पर-दिन दबाव डालने लगे कि भक्तों की खातिर ठाकुर को इस रोग का शमन करना ही होगा। श्रगर वे स्वयं कुछ नही करना चाहते हैं, तो कम-से-कम माँ से तो कह सकते हैं!

श्रंतत: ठाकुर को राजी होना पड़ा। सभी शिष्यगण, इस प्रार्थना के नतीजे को जानने के लिए व्यग्न हो उठे। नरेन्द्र ने उन्हें आ पकड़ा, "माँ से आपने कहा तो ? क्या जवाब मिला, बताइये ?"

"हाँ रे, माँ से कहा—'माँ, गले के घाव के कारण खा नहीं पा रहा हूँ। जिस तरह दो ग्रास खा सकूँ, ऐसा तो कर दे।' इस पर माँ ने तुम सभी को दिखला कर कहा—'क्यों, इन सभी के इतने मुखों से खा तो रहे हो!" देहात्मबोघ से उर्घ्व, अद्वैतज्ञान में जो महासाधक अधीष्ठित रहते है, जगन्माता, उनसे इसके अलावा और कह ही क्या सकतीं हैं ? इसके बाद, भक्तगण ने ठाकुर को, इसके लिए कभी तंग नहीं किया ।

ये तरुण मक्तगण, अध्यातमिक्षल्पी श्रीरामकृष्ण की अपरुप सृष्टियाँ ही थीं। इनकी प्राण प्रतिष्ठा तो उन्होंने कर डाली थी, अब आवश्यकता थी उनकी प्राणशिवत को केन्द्रीमूत कर डालने की। इसके लिए ठाकुर की तत्परता बेहद बढ़ गयी। अबसर मिलते ही वे एकान्त में उन्हें पास बुलाते और उनके जागरण के लिए प्रयत्नशील होते। बीच-बीच में अपने व्यक्तिगत स्वरूप का आमास एवं इंगित भी प्रदान करते।

एक दिन, रोग-शया पर सोये हुए, अपने शरीर की श्रोर इंगित करते हुए उन्होंने कहा, "श्ररे, जो राम तथा जो कृष्ण के रूप ये प्रकट हुए थे, वे ही श्रंततः इस काया के भीतर हैं—फिर भी, इस बार गुप्त रूप से ही श्राना हुआ है! जिस तरह राजा छद्म वेश में अपने निजी राज्य में निकलता है। जैसे ही जनसाधारण में खबर फैलने लगती है वहाँ से खिसक जाता है— उसी तरह की वात यहाँ भी है।"

महाप्रस्थान के समय में अब अधिक विलम्ब नहीं है। ठाकुर ने नरेन्द्रनाथ को, अपने कमरे में बुलाया। वहाँ और कोई उपस्थित नहीं था। स्थिर दृष्टि से अपने प्रियतम शिष्य की ओर देखते हुए वे घीरे-घीरे समाधिस्थ हो गये। नरेन्द्रनाथ का भी वाह्य-ज्ञान घीरे-घीरे लुप्त हो गया। वे तिस्पन्द होकर वैंठे रहे।

वाह्य-ज्ञान वापस याने पर उन्होंने देखा, ठाकुर उनकी श्रीर देखते हुए प्रेमाश्रुश्रों का वर्षण कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद, संक्षेप में, मात्र इतना ही कहा, ''आज तुम्हें सर्वस्व-दान करके मैं कंगाज हो गया। इस अक्ति से तू अनेक कार्य करेगा। उसके बाद वापस चला श्रावेगा।''

निर्दिष्ट प्रतिनिधियों में शक्ति का स्फुरण हो गया।

१८६६ ई० का १६ ग्रगस्त । ठाकुर की जागतिक लीला का श्रतिम दिन उपस्थित हो गया । मध्याह्न से कुछ पूर्व वे योगारूढ़ ग्रवस्था में चिए-निद्रा में लीन हो गये । युगाचार्य की मूमिका के श्रंत में, उनके महाजीवन की परिसमाप्ति जगन्माता के श्रमृतमय गोद में घटित हो गयी ।

600

उन दिनों सारे उत्तर-भारत में सिख गुरु नानक की अत्यधिक प्रतिष्ठा थी तथा भिवत-सिद्ध महापुरुष के रूप में सर्वत्र उनका जयजयकार था। पंडित-मूर्ख, राजा प्रजा, धनी-निर्धन--सभी आकर उनके कर्त्तारपुर की धर्म-सभा में भीड़ करते।

मोर होते-होते ही मक्तगण आकर चन्द्रातप के नीचे एकत्रित होते, जहाँ पित्र 'जप-जी' की आवृत्ति होती, तथा 'आका की वार' गीत होता। भक्त-कण्डों की मधुर झंकार से प्रांगण मुखरित हो उठता। फिर रात्रि के निस्तब्ध आकाश के नीचे सादार एवं सोहिला की मर्मस्पर्शी वाणी मुखरित हो उठती। जोर-जोर से उच्चारित होती 'बाह गुरुजी की फतह'—जिससे भक्त एवं मुमुक्षु-गण के हृदय में निष्ठा एवं शरणागित की दीपशिखा प्रज्ज्वित हो उठती।

एक दिन की भजन-समा में एक प्रसिद्ध योगी आकर उपस्थित हुए। गुरु नानक से उनकी काफी पुरानी घनिष्टता थी। सादर श्रम्यर्थना के बाद योगिवर को आसन दिया गया।

कुशल प्रश्नादि के उपरान्त योगिवर ने मुस्कराते हुए कहा, "नानकजी, इतनी बात तो सभी को स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि आपके शिष्यों के विलक्षण भाग्य हैं। सैकड़ों मुमुक्षु मनुष्य आत्मिक प्रेरणा से उद्बुद्ध होकर यहाँ भागे चले आ रहे हैं, और आपका परम आश्रय प्राप्त कर रहे हैं। कैसी अद्भुत मिनत- निष्ठा है इन शिष्यों की तथा आस्मिनिवेदन की कँसी गम्भीर आकांक्षा, इनके चेहरों पर प्रस्फुटित हो उठती है! इस दृश्य को देखकर हृदय भर उठता है।"

"वह तो ठीक है, वह तो ठीक है"—कहते हुए पहछे नानक ने स्वीकृति दी, उसके इस प्रसंग पर उन्होंने अपना यत प्रकट किया, ''योगिवर, साधारणतः भक्तों के भावरस के उद्गार ही लोगों को अधिक दिखलाई पड़ते हैं, परन्तु असली वस्तु होती है अन्तर में प्रवाहित रस । सभी आधारों पर यह रस मिल जाना संभव नहीं है और वह सब समय स्वच्छ तथा सुन्दर भी नहीं होता।"

"नहीं-नहीं, ऐसी क्या बात है ? ग्राप-जैसे महात्मा के ये चेले हैं । इनकी श्रद्धा तथा निष्ठा में बनावट क्यों होगी ? ऐसा क्यों होगा ?''

"छोड़िए इन बातों को । योगिवर, परन्तु आप मेरे आश्रम में बहुत दिनों के बाद आये हैं । जब आ ही गये हैं, तो कृपा करके दो-चार दिन अवब्य रुकें तथा हमलोगों की सेवा प्रहण करें ।"

''ठीक है, भ्रापकी जैसी इच्छा, वैसा ही होगा''--- माननीय ने भ्रानन्दपूर्वक अपने विचार प्रकट किए ।

दूसरे ही दिन मोर होते-होते, नानक एक श्रद्भुतवेश घारण करके योगी के सम्मुख श्राकर उपस्थित हुए। भक्त तथा सेवकगण, गुरु की यह श्रद्भुत वेश-मूण देखकर श्रवाक् रह गये। पीले रंग के श्रलख का त्याग करके उन्होंने छिन्न मिलन वास घारण किया है। हाथों में एक तेज कृपाण है तथा पैरों के पास कई शिकारी कुत्ते कूद-फांद कर रहे हैं। सभी कानाफूसी करने लगे कि पता नहीं गुरु को श्राज क्या मजाक सूझ पड़ा है—सभी को साथ लेकर शिकार के लिए वे रावी के तट पर किसी गम्भीर वन की श्रोर जायेंगे।

योगी की प्रश्नवाचक दृष्टि पड़ते ही नानक ने ग्रागे बढ़ कर मृदु स्वर में कहा, "ग्राज एक ग्रमिनय के लिए प्रस्तुत होकर ग्राया हूँ, इसीलिए तो शिकारी का यह वेश घारण किया है। मेरे साथ वन-भ्रमण के लिए चलिये। वहीं ग्रापको दिखाऊँगा कि इन भक्तों में ग्रसली शरणागित की भावना कितनों के ग्रन्दर है ? गुरु-गत-प्राण होने की योग्यता किनकी है ?"

योगी के उत्सुकता की सीमा नहीं है। उत्साहपूर्वक वे उसी समय नानक के साथ बाहर निकल पड़ें। ग्राश्रम में दर्शनार्थी तथा मक्तों की संख्या बहुत कम नहीं है। उनमें से ग्रनेक गुरु का यह काण्ड देखने के लिए निकल पड़ें।

क्षण मर बाद ही यह ज्ञात हो गया कि गुरु नानक आज शिकार के लिए बाहर निकलेंगे तथा काफी लम्बा समय वनों के क्षेत्र में व्यतीत करेंगे। कुछ भक्त शिष्य तो उत्साहपूर्वंक उनके अनुगमन के लिए प्रस्तुत हुए और बाकी लोगों में विपरीत मनोभाव दृष्टिगोचर हुआ। उन्हें ने सोवा कि गुरु तो परलोक के नाविक हैं। अध्यात्म-साधना की धारा उनके महाजीवन के स्रोत से निकलती रहती है। इस तरह एक शिकारों के वेश में वे जंगल-जंगल क्यों सटकेंगे? इसके अलावा प्रेमिक साधक एवं सिद्ध पुरुष के रूप में नानकजी सर्वत्र विख्यात हैं। ये महासाधक शिकार को जायेंगे? पशु-हत्या करेंगे, यह कैसी बात है ?

इस तरह संदिग्ध चेता लोगों का एक दल चुपचाप उसी समय वहाँ से खिसक गया तथा थोड़ी संख्या में कौतूहली मक्त तथा अंतरंग शिष्य नानक के साथ जाने के लिए तैयार हो गये।

यात्रा श्रारम्म करने से पूर्व गुरु ने कहा, "तुम समी एक समूह में मेरे साथ चल रहे हो यह श्रच्छी बात है। परन्तु एक शर्त का समी को पालन करना होगा। कोई श्रपने साथ एक पैसा भी लेकर नहीं चलेगा, जब तक मेरा यह बन-भ्रमण समाप्त न हो जाय।"

इस शतंं को सभी ने सानन्द स्वीकार कर लिया। ग्रभ्यागत योगी तथा ग्रपने भक्त शिष्यों के साथ नानक ने रास्ता चलना शुरू किया।

थोड़ी दूर ग्रागे बढ़ने पर देखा गया, कि रास्ते के ग्रासपास ग्रसंख्य ताझ-मुद्राएँ पड़ी हैं। जनहीन ग्ररण्य में कहाँ से ग्रा गयी? यह तो ग्राइचर्यजनक बात थी।

इसका तात्पर्य समझने में योगी को ग्रधिक विलम्ब नहीं हुग्रा। उन्होंने मृदु स्वर में गुरु नानक से कहा, ''समझ रहा हूँ, यह ग्रापके सिद्धाई का ही खेल है। ऐसा न होने से इस दुर्गम जन-मानवहीन स्थल पर इतना पैसा कीन योंही छोड़ जायगा?"

नानक के अवरों पर स्मित हास्य की रेखा फैन गयी। मृदु स्वर में उन्होंने योगी से कहा, "आपकी घारणा ठीक ही है, परन्तु इस समय किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। आगे बढ़ते जाइये और चुपचाप घटनाओं को देखते जाइये।" क्षण भर बाद ही दिखलायी पड़ा कि साथ के कई लोग पीछे इक कर ताम्र-मुद्राओं का संग्रह करते जा रहे हैं। झोली भरने के साथ-ही-साथ सभी छिष कर चुपचाप खिसक गये।

कुछ दूर ग्रीर ग्रागे बढ़ने के बाद एक ग्रीर ग्रलीकिक घटना हुई। वन-मार्ग में सड़क पर वांदी के काफी सिक्के बिखरे पड़े थे। ग्रनुगामियों का एक दल इन को इकट्ठे करने के बाद चुपचाप खिसक गया। नानक तथा योगी ने एक-दूसरे को ग्रर्थपूर्ण दृष्टि से देखा।

वाकी बचे साथियों को लेकर गुरु जब ग्रागे बढ़े तो वन क्रमशः गहन होता गया। इस बार रास्ते के किनारे ढेर के ढेर सोने के सिक्के दिखलायी पड़े। ग्रानेक शिष्य तथा सेवक इसके लोग में पड़ गये। गुरु के ग्रागे बढ़ते ही वे जल्दी जल्दी उन्हें ग्रापनी झोली में भरने लगे। उसके बाद ग्रावसर पाकर वे वापस घर की ग्रोर माग चले।

श्रव नानक के साथियों में, मात्र कुछेक ग्रंतरंग शिष्य ही शेष रह गये थे। इनको संबोधित करते हुए गुरु गंमीर स्वर में उन्होंने कहा, ''प्रमु ग्रलख पुरुष का महान् श्रनुग्रह है कि तुमलोगों में से किसी का ग्रर्थ के मोह में पतन नहीं हुग्रा। परन्तु श्रव मैं तुम्हें एक बात विशेषरूप से स्मरण रखने को कहता हूँ। तुम्होरे सम्मुख ग्राज एक ग्रग्नि-परीक्षा है। इस समय मैं जो भी ग्रादेश दूंगा उसका बिना कुछ विचार किए पालन करना होगा।''

वन में ग्रीर ग्रागे प्रवेश करने पर दिखाई पड़ा, एक मृतक को संस्कार करने के लिए वहाँ लाया गया है। शव, ग्रापादमस्तक, श्वेत, शुभ्र वस्त्र से ग्रावृत था। ग्रनुष्ठान की ग्रावश्यक सामग्री भी सारी वहाँ मौजूद थी, परन्तु श्रास-पास कहीं भी किसी मनुष्य के दर्शन नहीं हुए।

नजदीक पहुँ चते ही मृतक शरीर की तीव्र दुर्मन्ध नाक में पड़ी। स्पष्ट हो गया कि कई दिनों से वह वहाँ परित्यक्त ही पड़ा था। श्रव सड़ांच श्रारम्भ हो गयी थी।

समी विस्मित होकर खुमुर-पुमुर करने लगे, कि शव देह को इस तरह छोड़ कर ग्रात्मीय स्वजन कहाँ लापता हो गये ? यहाँ बाघ तथा मालुग्नों का उपद्रव मी श्रिधिक है। संमवतः हिंसक पशुग्नों के डर से सभी भाग गये हैं ग्रीर फिर लौटकर नहीं ग्राये।

वस्त्राच्छादित मृतक की ग्रोर इशारा करते हुए नानक ने कहा, ''तुमलोगों में से कौन एसा है, जो मेरे श्रादेशानुसार इस शव का मांस मक्षण कर सकता है?"

गुरु का प्रस्ताव सुन कर सेवकगण बिलकुल हत्बुद्धि हो गये। सड़ा हुम्रा शव, जिसके दुर्गन्ध से भूत भी भाग जाय, उसका मक्षण करना होगा? यह कैसा वीमत्स प्रस्ताव है? गुरु क्या सहसा पागल हो गये हैं? नहीं तो ऐसी बात उनके मुख से बाहर निकलती भी कैसे? दुर्गन्धयुक्त शव के मक्षण में आध्यात्मिकता की बात तो कुछ मी नहीं। इसके अलावा, गुरु नातक के पास तो शिष्यगण केवल भगवत्-प्रेम तथा जगत्-प्रेम की ही प्रशस्ति सुनते आ रहे हैं। इस तरह की अधीरपंथी प्रक्रिया की बात तो कभी सुनने में भी नहीं आई। फिर ऐसा क्यों?

नानक के सम्मुख अनेक शिष्य खड़े हैं, जो कठिन परीक्षा में बराबर उत्तीर्ण होते रहे हैं, गुरु के पास साधन लेकर दीघं काल से निवास कर रहे हैं तथा उनके चरणों में पूर्ण रूप से आत्म निवेदन कर चुके हैं। गुरु के इस अमानवीय प्रस्ताव को सुन कर सभी नत-मस्तक विचार कर रहे हैं।

योगिवर ने देर तक चुप्पी के बाद ग्रब मुँह खोला। कहा, "नानकजी, आपका यह ग्रादेश तो ग्रब बहुत कठोर होता जा रहा है। ये सभी एकनिष्ठ भक्त प्राणों की बाजी लगाने में भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, वे भी इस घिनौने कार्य में ग्रागे-पीछे करने के ग्रलावे ग्रीर क्या करेंगे।"

"योगिवर! गुरु के लिए तथा घर्म के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व अपंण कर दिया है, वही असली सिख हैं। उन्हींका आघार परम प्राप्ति योग्य है। उन्हीं की पहचान करने के लिए आज की यह परीक्षा है। अपना यह आदेश मैं वापस लेने का नहीं।" नानक ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया।

एकिनिष्ठ शिष्य लहना निकट ही खड़े होकर प्रवतक सारी बातें सुन रहे थे। ग्रव चुपचाप ग्रागे बढ़कर उन्होंने नानक के चरणों में प्रणाम निवेदित किया, तथा हाथ जोड़कर कहा, "यह दीन मृत्य ग्रापके ग्रादेशों का सर्वदा पालन करने के लिए प्रस्तुत है। इतना बता दें कि शव के किस ग्रोर का मांस मैं पहले ग्रपने मुख में डालूँ। दोनों पैर या मस्तक ?"

उनके साथी बिजली लगने-जैसे चौंक पड़े। मक्त लहना वया पागल हो गया है?

नानक ने शांत स्वर में आदेश दिया, ''वरस लहना, मृत शरीर के मध्य भाग अर्थात् कमर के पास से ही तुम मोजन शुरू करो।''

लहना निर्विकार चित्त से आगे बढ़े। सिर नीचे किए हुए वस्त्राच्छादित राव देह को खाने के लिए प्रस्तुत हुए। अकस्मात् एक अविश्वसनीय तथा अलौकिक काण्ड घटित हो गया। असहनीय सड़ांघ अनायास दूर हो गयी और सड़ता हुआ शव अच्छे भोजनीय वस्तुओं में परिवर्त्तित हो गया।

वस्त्रों का आच्छादन हटाते ही दिखलाई पड़ा—ढेर के ढेर सुस्वाद फल तथा दूघ से बनी भोजन सामग्री वहाँ सजा कर रखी हुई है। इस दृश्य के देखकर सभी विस्मय तथा ग्रानन्द से श्रविभूत हो उठे हैं। नानक ने अब लहना को अपने निकट बुलाया, तथा सिर पर हाथ रखकर, प्रसन्न, मधुर स्वर में कहा, ''वत्स, मेरी आज की परीक्षा में तुम गौरवपूर्वक उत्तीण हुए हो। तुम्हारे साधन जीवन में दुर्लंग मिनत का उदय हुआ है। पूर्ण एकनिष्ठता से तुमने अपने को गृह की सत्ता में विलीन कर डाला है। तुम ही वास्तविक 'सिख' हो। गृह के प्रति तुम्हारी यह निष्ठा तथा ऐक्यबोध तुम्हें परम 'एक', उस अलख निरंजन की काल जयी महासत्ता तक पहुँ वा देगी। ''

योगिवर भी आनंद से उत्पुल्ल हो उठे हैं। प्रशंसाभरी दृष्टि से गृष् तथा शिष्य की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, "नानकजी, लहना जैसा गृष्ठ वा अनुगत शिष्य करोड़ों में एक मिलेगा, इसमें संदेह नहीं। उसका एक वैशिष्ट्य मुझे स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है—गृष्ठ ध्यान तथा गृष्ठ सेवा के माध्यम से ही उसने अपनी साधना की सिद्धि का लाम कर लिया है। गृष्ठ के देह और मन, स्थूल एवं सूक्ष्म, इन दोनों अंगों के साथ ही उसका सायुज्य हो चुका है। आप अपने सामने ही ऐसे शिष्य तथा साधक को अपनी मण्डली के गृष्ठ के पद पर समासीन कर जाइये,—यह आपका ही स्यष्ट्य विशेष होगा।"

धीर प्रशांत कण्ठ से नानक ने उत्तर दिया, "योगिवर, ग्रापकी ग्रांतर्दृष्टि ने बिलकुल मूल नहीं की। ग्राप ठीक ही कह रहे हैं। लहना मेरे ही ग्रंग का ग्रंश है—ग्रंगद। ग्राज से इसी नाम से वह संबोधित होगा। सिखों के मविष्यत् गुरु रूप में भी वह ग्राज से ही मनोनीत रहा।"

सारे उपस्थित लोगों के उल्लास तथा जयब्विन के बीच नानक ने ऋंगद को परम स्नेहपूर्वक आर्लिंगनबद्ध कर लिया, तथा हृदय से आशीर्वाद दिया।

साय के भक्तों की ग्रोर देखते हुए प्रसन्न स्वर में गुरु ने फिर कहा, 'तुम सभी स्मरण रखना—लहना का जो नवीन नामकरण ग्राज हुग्रा तथा ग्रपने ग्रंग स्वरूप मानकर जो मैंने उसे ग्रंगीकार किया, उसकी पृष्ठभूमि में गुरु सेवा एवं ग्रात्मत्याग का एक दीर्घ इतिहास है। उससे बार-वार चरम परीक्षा ली गयी है, तथा उसमें वह पूर्ण मर्यादा के साथ कृतकार्य भी हुग्रा है। ग्रपने ग्रात्माभिमान को पूर्णतया निर्मूल करके वह गुरुमय हो गया है। इसीलिए तो उसने गुरु के स्वरूप का ग्रजन कर लिया है। मेरे सिखगण, मेरे प्रिय ग्रंगद से यह शिक्षा युग-युग तक लाभ करते रहें।"

स्रंगद की गुरु-प्राप्ति, उनकी शरणागित एवं सिद्धि की कहानी मात्र सिख संप्रदाय की ही नहीं है, वरन् वह समग्र भारत के अध्यात्म-रस-पिपासु मनुष्यों के लिए अविस्मरणीय रहेगी। पंजाब के फिरोजपुर जिले में एक छोटा-सा गांव है माटेडीसराय। यहाँ के एक ग्रित साधारण विणक के घर १५०४ इसवी में द्वितीय सिख गुरु श्रंगद ने जन्म ग्रहण किया। पिता फेरु, व्यसाय करते हुए सत्यवादी तथा परोपकारी के रूप में सारे ग्राम में प्रसिद्ध थे। माता दया कौर सरलता तथा दया की प्रतिमूर्त्ति थी। धर्म-कर्म तथा व्रतादि में उनका उत्साह ग्रपरिसीम था। शिशु पुत्र, लहना, एक शुभ योग में माता की गोद में ग्राये। विणक के घर में उस दिन धानंद की सीमा नहीं थी।

ग्राम के विद्यालय की पढ़ाई समाप्त होने पर लहना को उनके पिता ने अपने व्यवसाय में लगा लिया। पुत्र ने कमश: यौवन में पदार्पण किया। अब उन्हें गृहस्थ्य धर्म में प्रवेश कराने की आवश्यकता महसूस हुई। फेरु तथा दया कौर पुत्र के विवाह के लिए व्यग्न हो उठे। एक स्थानीय किसान की कन्या खीरी बड़ी सुलक्षणयुक्ता थी, और उसी को वधू रूप में वरण किया गया।

समयानुसार लहना की स्त्री ने एक के बाद एक, दो पुत्रों का प्रसव किया। उन दोनों का नामकरण हुम्रा—दासू तथा दातू।

भाग्य की विडम्बना, लहना अधिक दिनों तक अपने ग्राम में निवास नहीं कर पाये। दुर्धर्ष मुगल तथा बलूचियों के आक्रमण के फलस्वरूप माटेडीसराय विध्वस्त हो गया तथा पत्नी खीरी तथा दोनों पुत्रों को साथ लेकर लहना ने अमृतसर जिले के खादुर नामक ग्राम में आकर आश्रय लिया। यहाँ नये सिरे से उनके सांसारिक जीवन का श्रीगणेश हुप्रा।

नये परिवेश में ग्राने के बाद लहना के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगा। देवडिज की मिन्त में ग्रत्यधिक वृद्धि हो गयी। विशेष रूप से देवी ज्वालामुखी के लिए उनकी प्रगाढ़ निष्ठा हो गयी। प्रतिवर्ष देवीपक्ष उपस्थित होने पर, लहना ग्राम के एक दल मक्त नरनारियों को साथ लेकर ज्वालामुखी जाकर उपस्थित होते। माँ की वेदी के पास श्रद्धापूर्वक पुष्पांजलि देते तथा दोनों पैरों में घुवरू बांधकर, उत्सव प्रांगण में भावपूर्ण नृत्य करते। परोपकारी गृहस्थ तथा मक्त साबक के रूप में मात्र खादुर में ही नहीं, ग्रासपास के कई गाँवों में सुपरिचित तथा जनप्रिय हो गये।

एक सामान्य घटना अथवा एक सामान्य बात से कभी-कभी मनुष्य का जीवन असामान्य हो उठता है, तथा दूर-प्रसारी परिवर्त्तन ला देता है। भवत लहना के जीवन में भी ऐसी ही एक घटना एक दिन घटित हो गयी, जिसके फलस्वष्प उनका सारा जीवन ही ख्यान्तरित हो गया। रात्रि का शेष प्रहर था। पता नहीं, कैसे लहना की निद्रा मंग हो गयी श्रीर वे शय्या पर उठ कर बैठ गये। शुक्ल तिथि का चन्द्रमा श्राकाश में ढल चुका है, तथा वातायन पथ से प्रवेश कर रहा है मृदु मधुर वायुहिल्लोल।

श्रकस्मात् लहना के कानों में भजन की अपूर्व स्वर-लहरी पड़ी। कुटीर के निकट ही मक्त योघा का निवास था। प्रायः इसी समय जबिक ग्राम के सभी लोग घोर निद्रा में मग्न रहते, वे श्रपने सारे कृत्यों को समाप्त करके पिवत्र भजन का समारम्भ करते। परन्तु ऐसा मधुर श्रौर प्राणों को रसपूर्ण कर देने वाला मजन तो लहना के कानों में किसी दिन पड़ा नहीं! उनके हृदय-तंत्री को यह अपूर्व झंकार से उद्बेलित करने लगा तथा उनकी समग्र सत्ता को अमोघ शक्ति से श्राकर्षित करने लगा।

द्वार खोल कर लहता ग्रांगन में खड़े हुए, जहाँ उन्हें स्पष्ट रूप से योधा का हृदय विगलित कर देने वाला ग्रपूर्व संगीत सुनाई पड़ने लगा । मनित रसाप्लुत यह मूर्छना लहना की चेतना को दिव्य माव से उद्वेलित करने लगा । साधक योधा ग्रावेशपूर्वक गा रहे थे—

स्मरण कर, मजन कर, सेई परम प्रमुके, चिरमुख ग्रार चिर ग्रानन्देर

उत्स रुपे जिनि रयेछेन विराजित ।

ग्रोगो, तुमि जे प्रमत्त होयोछो लोमे—

डूबछो पापेर पंके,
ताइतो मरछो तिले-तिले एमन करे

चरम दु:खेर एई दहने ।

पापेर पथ चिरतरे छेड़े दाग्रो,
ग्रार झांप देबार ग्रागे देखो ताकिये।

एमनि करे ढालो पाशार दान
जेनो प्रमुर हाते ना हय तोमार पराजय,

वरन्—जिने निते पारो परमधन।

मक्त के हृदय से निकले गायन के सामान्य से कई एक पदों ने लहना के मर्मस्थल में नवीन चेद्धना का प्रकाश तथा नवीन मार्ग-दर्शन की ज्योति भर दी। मोर होते-होते वे व्याकुल होकर योघा के घर की स्रोर दौर पड़े। प्रेमपूर्वक उनका ग्रालिंगन करते हुए उन्होंने कहा, "माई, तुमने देह-मन-प्राण को रसपूर्ण करने वाली यह भजन-सम्पदा कहाँ से पाई है? किसने ऐसी श्रपूर्व बस्तु की रचना की है? किसने तुम्हें इसे सिखाया है?" "भाई, यह मेरे गुरु, बाबा नानक की रचना है। हृदय से निकले हुए इस अपूर्व भजन को उन्होंने स्वयं ही मुझे यत्नपूर्वक सिखाया है। और इन्हों सद्गुरु की शरण पाकर मैं बचा हुग्रा हूँ। मैं परम ग्रानन्द में हूँ—योघा ने कृतज्ञता के स्वर में कहा।

लहना रो पड़े भ्रौर उन्होंने कातर स्वर में विनती की, ''तुम्हारे आश्रयक दाता यह महापुरुष कहाँ रहते हैं? कल रात से ही यह मजन सुनने के बाद मैं पागल-जैसा हो गया हूँ। मेरे प्राण छटपटा रहे हैं। भाई, शीघ्र ही उनका एक बार दर्शन कराके मेरा तप्त हृदय शीतल कराश्रो।''

योघा, ग्रानन्दपूर्वक राजी हो गये। कहा, 'जवालामुखी के रास्ते में ही तो पड़ता है, कत्तिरपुर, जहाँ बाबा नानक का ग्रखाड़ा है। पहले जैसे ही इस बार भी तो तुम देवी-दर्शन के लिए जा रहे हो। ठीक ही तो है, कर्तारपुर में दो दिन एक कर मेरे गुरु के दर्शन कर जाना।"

लहना प्रस्ताव से सहमत हो गये। कुछ दिन बाद ही उन्होंने दल-बल के सिहत ज्वालामुखी के लिए प्रस्थान किया। कर्त्तारपुर रास्ते में ही था। लहना ने सभी को बुनाकर कहा, "रावी नदी के तट पर, अपने आश्रम में प्रमु नानक का निवास है। वे इस क्षेत्र में एक विख्यात सिद्ध पुरुष हैं। सोच रहा हूँ कि सभी मिलकर उनके दर्शन कर आवें। उसके बाद ज्वालामुखी जाकर देवी के चरणों में पुष्यांजलि धर्पित करेंगे। एक ही यात्रा में हमलोगों को दोनों पुण्यों का लाम होगा। तुम लोगों की क्या राय है?"

इस प्रस्ताव में किसी को क्या ग्रापत्ति है ? सभी एक साथ नानक के

ग्राश्रम में उपस्थिपत हुए।

श्रधंनिमीलित नेत्रों से महापुरुष, मावाविष्ठ होकर बैठे हुए हैं। कई ग्रंतरंग शिष्य भिक्त ग्राप्लूत कण्ठ से परम प्रमु की स्तुति गा रहे हैं। मर्दाना के रवाब से झंकृत हो रही है सुमधुर स्वर मूछंना। भक्त श्रोताग्रों का प्राण-मन स्वर्गीय ग्रानन्द से विमोर है। उर्द्य स्थित, भाव लोक में मानो सभी विचरण कर रहे हैं।

इस अपूर्व परिवेश में निकट ही उपविष्ट इन महासाधक के सम्मुख खड़े लहना बिलकुल आत्म विस्मृत हो गये है। मजन समाप्त हो जाने पर, कातर होकर वे नानकजी के चरणों में गिर पड़े। अश्रु-सजल नयनों से उन्होंने अपने मनस्ताप तथा आतं की बात निवेदित की। उन्होंने प्रार्थना की, ''प्रमु, संसार की दहन ज्वाला से मैं बिलकुल दग्ध हो चुका हूँ, कृपया आप मेरा उद्घार करें। चरणों में आश्रय देकर मेरी जीवन रक्षा करें।"

वावा नानक ने, परम स्नेह से उन्हें ग्रालिंगनवद्ध किया, खोद-खोद कर उन्होंने बहुत सारे प्रकृत कर डाले, तथा उनके जीवन के सारे तथ्य ज्ञात कर लिए। उसके बाद उन्होंने शांत स्वर में कहा, "वत्स, ज्वाल। मुखी जाने का संकल्प लेकर ग्राये हो, इसलिए ग्रामी तुम वहीं जाग्रो। उसके बाद फिर कमी मुविधानुसार मेरे साथ साक्षात्कार करो।"

"प्रम्, जिस ज्वाला को लेकर प्रति वर्ष मैं ज्वालामुखी जाता हूँ, वह ग्राज ग्रापके दर्शन करके ही शांत हो गयी है। वहाँ जाने को ग्राकांक्षा बिलकुल समाप्त हो गयी है। ग्रब से मैं ग्रापके चरणों में ही पड़े रहना चाहता हूँ तथा ग्रापकी ही सेवा में यह देह-मन-प्राण विसर्जित कर देना चाहता हूँ।"

विस्मित तीर्थयात्रियों को लहबा ने अपने विचारों से अवगत करा दिया तथा झोली से नये खरीदे हुए घुष्ठहमों के जोड़े निकालते हुए उन्होंने कहा, "देवी ज्वालामुखी के वेदी के सम्मुख ये घुष्टरू पहन कर मैं प्रति वर्ष नृत्य-गीत करता हूँ। अव इनका प्रयोजन मुझे नहीं है। इसलिए मैं मात्र ज्वालामुखी ही नहीं, अपने ग्राम खादुर की घर-गृहस्थी में भी वापस नहीं जा रहा हूँ।"

साथ के लोग वहुत समझाने-बुझाने लगे, "ऐसा क्यों माई, घर पर तुम्हारी स्त्री तथा दो पुत्र हैं, तथा वृद्ध माँ-बाप भी हैं। उन सभी को छोड़कर तुम साधु हो जाग्रोगे? ऐसी बातें क्यों करते हो, लहना? इसके अलावा तुम सभी को ज्वालामुखी तीर्थ ले जाने के लिए आये हो। अब हम लोगों को छोड़ देने से तुम पाप के भागी होगे। नहीं-नहीं, ऐसा पागलपन मत करो।"

"जिस सुख तथा जिस ग्रानन्द के लिए मैंने जीवन मर इतनी भाग-दौड़ की है, वह मैं कर्तारपुर ग्राकर पा गया हूँ, माई। तब यत्र-तत्र दौर-भाग का प्रक्त ही कहाँ उठता है ?"—लहना ने हँस कर उत्तर दिया।

युक्ति-तर्क, वाद-विवाद, सभी व्यर्थ हुए, लहना को डिगाना सम्भव नहीं हो सका । साधी ग्रामवासीगण विरक्त होकर ग्रपने गन्तव्य स्थान की धोर प्रस्थित हुए ।

गुरु ने उन्हें श्राश्रय दिया है, तथा ग्रंगीकार किया है, इससे लहना के श्रानन्द की सीमा नहीं है। प्राण-पन से वे बाबा नानक की सेवा करते हैं, ग्रीर बाकी समय ग्रंतरंग शिष्यों के साथ व्यतीत करते हैं।

नानक सुप्रसिद्ध महापुरुष हैं तथा उनके व्यक्तित्व का ग्राकर्षण भी अपरिसीम है, इसलिए दिन-रात ग्राश्रम में भक्त तथा दर्शनार्थियों की मीड़ जमी रहती है। दरबार तथा लंगरखाने में लोगों की मीड़ सदा लगी ही रहती है। इस मीड़ में, बीच-बीच में, लहना श्रपना श्रापा ही खो बैठते हैं तथा श्रात्मविस्मृत हो उठते हैं।

दैनिक कार्य, व्यान-मजन से छुट्टी पाने पर उनके मन में कितने तरह के प्रश्न उमड़ते हैं तथा कितनी कातर प्रार्थना जगती है। वे नवागत मक्त हैं—दीनातिदीन। बाबा नानक के घनिष्ट साहचर्य तथा बहु-प्रार्थित कृपा लाम करना उनके लिए कहाँ तक सम्मव होगा, कीन जाने ? ग्रंतर में प्रबल आकांक्षा है—ग्रवसर पाकर बाबा के श्रीमुख से निकली तत्व विवेचना सुनेंगे, तथा साधन निर्देश ग्रहण करेंगे। परन्तु इस मीड़ में उन्हें श्रपनी ग्राकांक्षा पूर्ति की कोई संभावना नहीं दिखलाई पड़ती। फिर उपाय क्या है ? उनकी क्या गित होगी ?

श्रंतर्यामी नानक ने नवागत भक्त के श्रंतर की व्यथा समझ ली। उन्होंने कहा, "वत्स लहना, तुम्हारे अंतर में यह व्यर्थ दुःख क्यों? अपने को सर्वथा निःशेष करके परम प्रभु के चरणों में अर्पित कर डालो। उनके स्वरूप का व्यान—मनन करते जाओ और अविराम उनका नाम की तंन करते रहो। वे ही अपने सर्वस्व हैं। इसी तरह एक को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना बना लेना, अपने स्व को निश्चिह्न करके डूब जाना, यही साधना है, वत्स।"

"जिसको जानता नहीं, पहचानता नहीं, उसे श्रपना बना लेना तथा उसमें विलीन हो जाना, यह क्या साघारण बात है, प्रमु?"— मक्तप्रवर लहना ने सिवनय निवेदन किया।

''वत्स, यह परम बोघ तो एक दिन में नहीं जग उठता है। इसके लिए चाहिए, निरंतर उनके स्वरूप का घ्यान। फिर भी मेरी एक जपजी सुनो। उनकी स्तव गाथा इसमें ई गित हैं:—

केउ तो ताके करेनि सृष्टि,
केउ करेनी ताके प्रतिष्ठित,
अनाद्यन्त स्वयंभू आमार प्रमु—
परम 'एक' रूपे रयेछेन चिर-विराजमान ।
आराधना जे-ई करेछे ताके
पेयेछे सीमाहीन मर्यादा ।
नानक, प्राणभरे गाम्रो तार स्तुति गान
सकल किछु महत्व भ्रो माधुयँर जिनि भ्राकर ।
गाम्रो आर शोन तार गुण गान,

तार प्रेमे रसायित करो तोमार चित्त—
तबेई दूर हवे सकल दुःख झार दैन्य,
सकल सुखेर जिनि पारावार—
हे नानक, तातेई हये जाओ विलीन ।
ईश्वरेर वाणी रयेछे निहित गुरुक उपदेशे—
गुरुक उपदेशेई, हे मुमुझ, लाम करबे तुमि ज्ञान,
गुरुई एने देबेन तोमार परम उपलब्धि ।
ईश्वर रथेछेन अनुस्यूत एई विश्व चराचरे ।
हे मुमुझ, गुरुई शिव, गुरुई ब्रह्मा विष्णु,
गुरुई तोमार पार्वती लक्ष्मी ग्रार सरस्वती ।

स्वरचित अपजी की श्रावृत्ति करने के पश्चात् नानक, नीरव हो गये, तथा उन्होंने प्रेमपूर्वक लहना की ग्रोर दृष्टि निबद्ध किया।

भावगद्गद् कण्ठ से नवीन भवत ने उत्तर दिया, "बाबा विद्वप्रमु के विद्वातीत स्वरूप को ग्रापने उद्घाटित किया। परम्तु यह तो हमारे जैसे लोगों की घ्यान-घारणा से परे हैं। क्षुद्र नौका लेकर महापारावार मैं किस साहस से पार कर सक्राँगा? वास्तविक रूप में मुझे ग्रच्छा साथ भी नहीं है।"

"हे बत्स ! पार कराने वाली कड़ी उसका परम पवित्र नाम ही है। इस नाम का श्रवण करते-करते पहले देह तथा मन को पवित्र करो। उसके बाद शुद्ध शरीर के ब्राधार पर उसी नाम रूपी श्रमोध बीज का रोपण करो। मेरे एक पुराने 'जपजी' में नाम माहात्म्य का दिग्दर्शन है —

प्रभुर नाम माहात्म्येर नेई सीमा—
ता शुधु श्रवण करले मानुष हय उच्चितित
हय शिव, ब्रह्मा ग्रार इन्द्रेर मतन देवता।
ए नामेर जाद श्रमाजनके करे महाजन
देहचकरे रहस्य करे भेद,
श्रार एने देय-योगसाधनार पथ संधान।
नाम-श्रवणेर चाबिते हय उन्मोचित
शास्त्र, स्मृति श्रार वेदेर निहितार्थ।
नानक, भक्त साधुराई जे चिर-धन्य।
मधुमाखा नाम श्रवणेर फले
तादेर दु:ख श्रार पाप हय श्रपसृत।

१. मैकलिफ् : द सिख रिलिजन (जपजी) मोल्यू १, पृ० १६८

इसके बाद एक दिन लहना ने नानक को छेड़ दिया, "बाबा, सारी घर-गृहस्थी छोड़कर आपके चरणों में आकर शरण लिया है, अब कृपा करके मुझे दीक्षा दें। आपके किल संगत में इस दीन के प्रवेश का अधिकार है।"

श्राश्वासन देते हुए नानक ने कहा, "वत्स, तुम अधीर मत होस्रो। पहले कुछ दिनों के लिए तुम अपने घर वापस चले जास्रो। पिता, माता तथा स्त्री-पुत्रगण तुम्हारे विचारों की सूचना पाकर व्याकुल हो उठे हैं। उन्हें समझा कर शांत करो तथा सांसारिक व्यवस्था इत्यादि जो भी करनी है उसे समाप्त करो। उसके बाद कर्तारपुर वापस आश्रो, तभी मैं तुम्हें दीक्षा दूँगा।"

निर्देश मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लहना को खादुर वापस जाना पड़ा। आत्म-परिजनों ने बिलकुल आशा छोड़ दी थी, और वे लहना को वापस आया देख कर बहुत प्रसन्न हुए।

लहना ने स्त्री से सारी बातें विस्तारपूर्वक बताईं। बाबा नानक के दर्शन के बाद उनके जीवन में कैसा ग्रामूल परिवर्तन ग्रा गया था, इसका भी उन्होंने वर्णन किया। समझाया, "इतने दिनों तक पिता-माता तथा तुम लोगों की सेवा की है, शब अपना हृदय गुरु की सेवा में समर्पित करूँगा। भाग्यवश ही मैंने वावा नानक जैसा जीवन नौका का खेवनहार पाया है। उन्हों के निदेशानुसार अपनी जीवन तरी को डुवो दूँगा। फिर तुम लोगों को भी कोई भय नहीं है। मैं संसार से विरक्त होकर कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ। गुरु के आश्रम में ही निवास करूँगा, अथवा अपने घर को ही आश्रम में परिवर्त्ति करके यहीं गुरु प्रदत्त साधन को सार्थक करूँगा।"

पत्नी खिबी को शंका एवं दुश्चिता पूर्णतया निर्मूल न होते हुए भी वे कुछ हद तक आश्वस्त हो गयीं। जितने भी वैषयिक दायित्व थे, वे दोनों पुत्रों पर डाल कर लहना ने मुक्ति की साँस ली। उसके बाद मजन गाते-गाते कर्तापुर की ओर रवाना हुए।

ग्राश्रम में पहुँचते ही नानक की पत्नी सुलखनी देवी ने लहना को ग्रादर-पूर्वक ग्रपने पुत्र रूप में ग्रहण किया। गुरु नानक उस समय घर पर नहीं थे। खेतों में फसल कट रही थी—इसी फसल से सारे वर्ष पर्यन्त ग्रतिथि सत्कार चलता था, इसीलिए नानक स्वयं उपस्थित रह कर उसकी कटाई करा रहेथे। लहना तेजी से वहाँ पहुँच गये।

गुरु की चरण वन्दना करने के बाद उन्होंने देखा कि गुरु कुछ परेशान से हैं। बड़े-बड़े तीन ढ़ेर वहाँ इकट्ठा करके किसान लोग दूसरे खेत में काम करने के लिए गये हुए थे। अब इसे ढोकर किस तरह आश्रम में पहुँचाया जाय?

कीचड़ मरे खेत से फसल काटी गयी है तथा इन बोझों को सिर पर रखने से कपड़े बिलकुल खराब हो जाँयगे। साथ के भवत शिष्यगण में किसी को भी इस कार्य के प्रति उत्साह नहीं है। सभी एक दूसरे का मुख देख रहे हैं।

लहना जल्दी-जल्दी उन ढ़ेरों की ग्रोर ग्रागे बढ़े। मृदु स्वर में उन्होंने बाबा नानक से जिज्ञासा की कि कितने बोझों को यहाँ से हटाने की श्रावदयकता है ? उत्तर मिला—जितना भी वह ढ़ो से ।

काफी प्रयत्न करके तीनों ढ़ेरों को एक के ऊपर एक करके लहना ने अपने सिर पर उठा लिया, उसके बाद गुरु के साथ रास्ते चलने लगे।

श्राश्रम पहुँचते ही दोनों मुलखनी देवी के सामने पड़ गये। लहना के माथे पर पर्वताकार बोझे थे। यह दृश्य देख कर नानक की पत्नी कोघ से तिलमिला उठीं। स्वामी को तीव्र तिरस्कार करते हुए उन्होंने कहा, "तुम्हारी अक्ल कैसी हो गयी है? एक नया लड़का घर श्राया है, उसके सिर पर इतने बड़े-बड़े तीन बोझे तुम कैसे रखने का साहस कर सके? वया कोई श्रीर श्रास-पास नहीं था? भक्त सिखगण तथा दोनों पुत्र कहाँ थे? देखो तो, लहना बच्चा किस तरह क्लान्त होकर हाँफ रहा है। कटी हुई फसल का सारा कीचड़ शरीर पर वह रहा है। नये कपड़े बिलकुल ही मैले हो गये हैं। उसकी ऐसी दुर्दशा तुमने क्यों की?"

मुस्कराते हुए नानक ने उत्तर दिया, "सुलखनी, भगवान ने स्वयं कृपा करके लहना के सिर पर तीन कीन वोझे रखने की व्यवस्था की है। ये अनाज के बोझे उसी के आमास मात्र हैं। श्रीर वस्त्र पर कीचड़ लग जाने की बात कहती हो! व्यान से देखों, वह कीचड़ नहीं है, वह तो गैरिक स्नाव है।"

केवल सुलखनी देवी ही नहीं, उस प्रांगण में खड़े भक्त तथा शिष्यों के दल ने विस्मित होकर एक ग्रलौकिक दृश्य देखा। लहना की शेरवानी, कुरता तथा पगड़ी उसी क्षण वैरागी सन्यासियों द्वारा व्यवहृत गैरिक रंग में रंग गयी है।

सभी उपस्थित लोग गुरु नानक तथा लहना को घेर कर समवेत स्वर में बार २ जयध्विन करने लगे—'वाह गुरुजी की फतह ?

१. सिखों का विश्वास है कि मत्तप्रवर लहना के माथे पर ये तीन अनाज के बोझे उत्तरकाल में गुरु अंगद के तीन इश्वरीय दायित्वों के प्रतीक हैं । ये तीन हैं — आष्यात्मिक, वैषयिक एवं गुरु गद्दी सम्बन्धी दायित्व ।

कुछेक दिन के ग्रंदर ही एक शुभ लग्न देखकर बाबा नानक ने लहना को दीक्षा दान किया, ग्रीर उन्हें सिख रूप में ग्रहण किया, तथा निकटतम ग्रंतरंग पार्षद एवं शिष्यों में उन्हें स्थान दिया।

गुरु के निर्देशानुसार आज से मक्त लहना की आध्यारिमक साधना निगूढ भिक्त साधना के मार्ग पर अग्रसर हुई। इसके लिए उन्होंने कुच्छ साधना तथा तपस्या किसी को भी नहीं छोड़ा और अपनी इस कठोर साधना की मूल भिति के रूप मे उन्होंने गुरु सेवा तथा गुरु निष्ठा को कभी नहीं छोड़ा।

अध्यातम-साधना एवं सिद्धि का प्रसंग उठने पर लहना कहते, "साधना की प्रधान बाधा होती है, आत्माभिमान, जो मनुष्य की खण्ड वृद्धि को जोवित रखती है तथा उसे सर्वमय सर्वपरिष्लावी ईश्वर सत्ता से विच्छिन्न करके रखती है। इस आत्माभिमान को समूल नाश करने के लिए चाहिए, एकनिष्ठ गुरु सेवा तथा सेवा एवं आत्मत्याग के माध्यम से गुरु के साथ एकातम हो जाने की प्रवृत्ति तभी प्रकृत सौभाग्योदय होता है तथा ध्येय वस्तु, अलख पुरुष, से साक्षात होता है।"

साधक लहना के गुरु सेवा के उद्यापन में कभी भी बिन्दु मात्र भी त्रृटि नहीं हुई। गुरु की सामान्यतम इच्छा उनके लिए ग्रलंघनीय ग्रादेश हो जाता। इसके लिए उन्होंने दिन पर दिन सारे दुःख ग्रीर कष्ट निर्विकार चित्त सहन किया तथा ग्रपने को पूर्णतया उत्सर्ग कर दिया।

गुरु नानक ने भी अपने इस चिह्नित अंतरंग शिष्य की कम परीक्षा नहीं ली। एक बार हिमालय में खूब वर्फ की आंबी चल रही थी तथा सारे पंजाब में भयानक शीत लहरी चल रही थी। इन्हीं दिनों कर्तारपुर में अकस्मात् प्रवल वर्षा का ताण्डव शुरु हुआ। हवा का प्रवल वेग तथा वर्षा से विराम नहीं था। रात्रि के अंतिम प्रहर में दिखाई पड़ा कि नानक के आश्रिम भवन की एक बड़ी दीवार के नीचे का हिस्सा धस गया है।

गुरु नानक बहुत परेशान हो उठे, तथा व्याकुल स्वर में उन्होंने कहा, ''इसकी श्रभी मरम्मत न करने से नहीं चलेगा। तुम लोग शीघ्र ही, जैसे भी हो, इसकी कोई व्यवस्था करो। मरम्मत नहीं करने से दीवार गिर लायगी श्रीर सभी दब कर मर जाँयगे।''

इस ग्रसह्य शीत तथा वर्षा में कैसे यह कार्य संभव हो सकेगा ? सामान तथा गारे का कैसे प्रबन्ध होगा ? इसके ग्रलावा राज मिस्त्री कहाँ मिलेंगे ? नानक के दोनों पुत्रों ने राय दी, "मोर हो जाने पर वर्षा तूफान रुकने के बाद मिस्त्री को खबर दी जायगी। वह ग्राकर जो भी संभव होगा करेगा।" "राज मिस्त्री की बात ही क्यों उठती है ? गुरु के आश्रम के सारे कार्य उनके एकनिष्ठ मक्त सिखों द्वारा ही संपन्न होते हैं, इसका क्या तुम्हें ज्ञान नहीं है ?" — नानक ने विरक्त होकर भर्त्सना की ।

लहना अब तक चुप बंठे थे। अब घीरे २ वे कक्ष से बाहर निकल गये। प्रयोजनीय सारे उपकरणों की जोगाड़ करके स्वयं ही, उस तूफानी रात में गुरु द्वारा आदिष्ट कार्य में लग गये।

कमशः प्रभात हुआ। कई घन्टों के कठोर परिश्रम के फलस्वरूप लहना का कार्य भी समाप्तप्राय था। देखने के बाद गुरु-गंभीर स्वर में नानक ने कहा, "नहीं, जैसा सोचा था, वैसा नहीं हुआ। तुमने दीवार की मरम्मत अवश्य की है, परन्तु वह टेढा हो गया है। सबको फिर से तोड़ कर उसे नथे सिरे से बना डालो।"

बिना किसी तर्क के लहना ने उसी समय दीवार खोल डाली। तथा फिर नये सिरे से निर्माण कार्य श्रारंभ हुग्रा।

दूसरी बार भी गृह को संतुष्ट नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा, "लहना इस बार देखता हूँ कि तुमने और अधिक भूल कर दी है। दीवार की सारी मित्ति को और पीछे खिसका दो, उसके बाद फिर सब नये सिरे से तैयार करो।"

गुरुसर्वस्व लहना के लिए, गुरु की सामान्यतम इच्छा भी सदा शिरोधार्य थी। उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए वे हँसते २ सदैव अपने प्राण विसर्जित करने को भी प्रस्तुत रहते। गैती तथा फावड़ा लेकर वे फिर से काम में लगे।

दिन की समाप्ति पर दिखाई पड़ा कि यह सारा कार्य भी गुरु को संतुष्ट नहीं कर सका। श्रादेश मिला, इसे फिर नये सिरे से तैयार करना होगा।

बार २, यह निरर्थंक तोड़ने-बनाने का कार्य देखकर सिख गण सभी अवाक् हैं। गुरु के पुत्र तो लहना से कह भी पड़े, "इस अयुक्तिपूर्ण कार्य के लिए तुम्हे इस तरह पागलों की तरह लगे रहने का कोई मतलब नहीं है। इसे फालतू बात छोड़ कर ग्रौर क्या कहा जा सकता है?"

त्योरी चढा कर लहना उठ खड़े हुए। उन्होंने उत्तर दिया, ''विद्या, बुद्धि, सामर्थ्य जो कुछ भी था, सभी तो गुरु के चरणों में अपित कर दिया है। उसे तो अब वापस लेना संमव नहीं है। फिर गुरु के आदेश की यौक्तिकता पर विचार का सुयोग मुझे कैसे भिले?''

नानक निकट ही खड़े थे। शांत स्वर में उन्होंने कहा, "इस मनुष्य का मूल्य समझने की सामर्थ्य तुममें से किसी को नहीं है। सेवा तथा प्रोम की

कठिन परीक्षा में लहना ससम्मान उत्तीर्ण हो गया है। वह अखण्ड चेतना से उद्बुद्ध होकर हृदय में अलख पुरुष का अमृत स्पर्श पा चुका है। मक्त लहना बन्य है, तथा उसे पाकर सिखगण भी धन्य हैं।"

इस घटना के कुछ ही दिन बाद नानक के दरबार में उनके योगी बन्धु उपस्थित हुए थे और नानक का वह शिकार का ग्रमिनय शुरु हुग्रा था। शव मक्षण का ग्रादेश देकर गुरु ने गुरुगतप्राण लहना की मिनत पराकाष्ठा की परीक्षा ली थी, तथा उनका नूतन नामकरण हुग्रा—श्चंगद।

गुरु के आश्रम में कमशः अंगद के तीन वर्ष व्यतीत हो गये, जहाँ उन्होंने निष्ठा पूर्वक साधन जीवन की अमूल्य संपदा का अर्जन किया। एक दिन गुरु ने बुला कर कहा, "वत्स, अब तुम कुछ दिनों के लिए खादुर में अपने मवन में जाकर निवास करो। दीक्षा बीज तो मेरे पास से पहले ही पा चुके हो, तथा श्री मगवान का नाममंत्र भी तुम्हें मिल चुका है। उसका यत्न-पूर्वक अभ्यास करते जाओ। उसके बाद आवश्यकतानुसार मेरा निर्देश तुम्हें मिलेगा।"

परम मक्त ग्रंगद के दोनों चक्षु ग्रश्रुसजल हो उठे । वाष्परुद्ध कण्ठ से उन्होंने निवेदन किया, "वाबा इतने दिनों तक कृपा घारा की ग्रविरल वर्षा करने के बाद ग्राज मुझे दूर क्यों खिसका रहे हैं ? ग्रापकी सेवा में मैंने क्या कोई त्रुटि की है ?"

"नहीं श्रंगद, ऐसा कुछ नहीं है। सेवा-निष्ठा तथा त्याग-तितिक्षा में तुम अनुलनीय हो। मेरी इच्छा है कि तुम कुछ दिनों के लिए गंभीर प्रमाव से बाहर रहो।"

"क्यों गुरु जी ?"

"श्रकेले साधन मजन संपन्न करने का प्रयास भीतर से भित्ति को पहले मजबूत कर देती है। वत्स, संसार का त्याग करके तुम्हें साधन नहीं करना होगा वरन् संसार के ग्रावर्त में रहकर ही तुम श्री भगवान के तपस्या का उद्यापन करो। उससे एक तरफ तुम्हारी परीक्षा होगी तो दूसरी तरफ मेरी भक्तगोष्ठी तुम्हारा पवित्र साहचर्य पावेगी।"

विदा होने का समय उपस्थित है। विच्छेद-न्याकुल भक्त को आख्वासन देते हुए नानक ने कहा, "वत्स ग्रंगद, एक बात सर्वदा स्मरण रखना, तुम जहाँ मी तथा जितनी दूर भी रहोगे, मुझे सर्वदा तुम श्रपने ग्रंतर में ही पाश्रोगे।"

स्रंगद के खादुर ग्राने के साथ-साथ शहर में प्रसन्नता का वातावरण छा गया। भ्रनेक लोग जानते हैं कि नानक के वे अत्यन्त स्रंतरंग शिष्यों में से हैं—इसी कारण मक्त तथा मुमुक्षु गणों के दल के दल उनके घर पर श्राकर मीड़ करने लगे।

एक दिन नगर-प्रधान तखत मल उनके पास ग्राकर उपस्थित हुए। दीघं काल तक वैषयिक जीवन व्यतीत करने के बाद उन्हें संसार से विरिक्त जग पड़ी है। उनकी ग्रांतरिक इच्छा है कि ग्रंगद उनको साधन-भजन के संबन्ध में कुछ उपदेश दें तथा ग्रध्यात्म जीवन को सफल करने में उनकी सहायता करें।

दीन भाव से श्रंगद ने उत्तर दिया, "भाई मैं ज़िलकुल श्रभानन हूँ। गुरु के संतोष लायक मुझमें योग्यता कहाँ है? मेरे जैसा क्षुद्र श्राधार, उनकी कृपा घारण कर सके यह कैसे संभव होगां? मैं बाबा नानक का शरणापत्र होकर उन्हीं की श्रोर सदा देखता रहता हूँ। तुम भी इन सद्गुरु की श्रोर ही दृष्टि फेरो। उन्हें श्रपनी भक्ति तथा प्रेम श्रपित करो। उसी से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी।"

मन्तप्रवर ने उसी समय उस्साहपूर्वक तखतमल को नानक-रचित एक स्तुति गान सुनाया—

> प्रम आमार तादेरई करेन उज्जीवित हृदये जादेर ग्राछे प्रेमेर बीज. तादेरई परे श्रकृपण केर ढालेन कृपा -भुलिये देन जत किछ दु:ख ग्रार शोक। नियतिर जेमन तरयेछे विधान तेमनिभावे घटे गुरुर श्राविभाव, उद्धार करेन मानुष के त्रिताप थेके, ठेले देन तार तृषित कण्ठे श्री भगवानेर संजीवनी नामेर सूधा। विरल सीभाग्ये ताराई हय भाग्यवान. दु: बी मिखारीर मत् जन्म मृत्युर पावचक पथे घुरे घुरे, मरते हयना तादेर। उगो, जे पेयेछे प्रभुर दरबारे ढोकार अधिकार से केनो पृथिवीर मानुष के जानाबे कुनिश ! स्वर्गेर द्वारी इश्वरेर एई पार्षद के खुले देबे द्वार — आर मर्तेर मानुषेर मुक्ति तोरण उन्मोचित हवे तार दाक्षिण्यमय कृपाय

नियतिर विधान विधृत रयेछे प्रभुर हाते, कार कि करबार श्राछे ता निये ? प्रभु जे ग्रामार सर्व नियंता— सृष्टि, स्थिति ग्रार प्रलयेर ग्रावर्तन चक घुरछे सदाई तार दृष्टिर इंगिते। हे नानक, डुबे जाग्रो प्रभुर नाम सुधार सागरे घन्य हुन्रो पेये तोमार परम धन। १

इस अपूर्व स्तुति की रचना सद्गुरु नानक ने की है। तथा उसका आवेगपूर्वक अश्रु सजल नेत्रों से सस्वर पाठ कर रहे थे उनके प्रियतम शिष्य अंगद। तखत मल के हृदय में श्रवण मात्र से ही इस स्तुति का अलोकिक प्रमाव दृष्टिगोचर हुआ। मिक्त रस से परिपूर्ण होकर वे बार-बार अंगद के चरणों में लोडने लगे।

जन समूह के समक्ष, अंगद जितनी भी वैष्णवीय दीनता प्रदर्शित करते, लोग उन्हें उतने ही उच्च कोटि का महापुरुष समझ कर आदर करते। कर्तारपुर में गुरु नानक के प्रधान शिष्य के रूप में उनकी ख्याति पहले से ही थी। अब यहाँ आने पर उनके दर्शन करके तथा उनकी बातें सुनकर लोगों का आर्कषण और भी बढ़ने लगा। दर्शनार्थी तथा जिज्ञासुओं की भीड़ बराबर रहने लगी। भक्त भी कम नहीं जुटे। सभी ने मिलकर उनके निवास स्थान को एक आश्रम में ही परिवर्तित कर डाला जिसमें अभ्यागत तथा शरणार्थियों के लिए एक छोटा-मोटा लंगरखाना ही खुल गया।

इस तरह मक्त-प्रधान ग्रंगद को केन्द्र करके, खादुर में, नानक पंथी सिखों का एक विशिष्ट केन्द्र धीरे धीरे तैयार हो गया। काफी लोग उनके श्राश्रम का लाम करके धन्य हो गये।

प्रिय शिष्य को देखने के लिए नानक सदल -बल दो बार उनके घर श्राये। कृपालु गृष्ठ से इन दिनों ग्रंगद को निगूढ़ साधना के नाना निर्देश प्राप्त हुए, जिनका लाम कर उन्होंने बहु ग्राकांक्षित मिनत सिद्धि की प्राप्ति की। सारे संसार को श्री मगवान की दिव्य सत्ता से ग्रनुस्यूत देख कर वे कृतार्थ हुए।

पिछली बार जब नानक खादुर आये हुए थे तब अंतरंग भक्तों के साथ, कई दिन परम प्रानन्द में ब्यतीत हो गये। विदा से पूर्व, प्रातः उन्होंने एकांत में अपने प्रिय पार्षद अंगद को अपने पास बुलाया। स्नेहपूर्ण स्वर में उन्होंने कहा, ''वत्स, तुम्हारी कुच्छ साधना, त्याग और तपस्या अब शेष हो चुकी।

१— मैंकलिफ , मोल्यू-२, पृ. ७ — =/१०

इन सभी की अब तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे समस्त साधन ऐश्वर्य का तुम लाम कर चुके, तथा आज तुम्हारे और मेरे भीतर कोई पार्थक्य नहीं है। तुम्हारा अंगद नाम आज सार्थक हुआ और तुमने मेरे स्वरूप का अर्जन कर लिया। आज तुम मेरा श्रोष्ठतम आशीर्वाद एवं अभिनन्दन ग्रहण करो।"

कुछ ही दिनों बाद की बात है। मनत ग्रंगद गुरु-दर्शन हेतु कर्तारपुर गये हुए हैं। ग्राश्रम में ग्राजकल सर्वदा मीड़ लगी ही रहती है, तथा जो भी गुरु के दर्शन हेतु ग्राते हैं वे दो-चार दिन यहाँ टिक भी जाते हैं। इन ग्रनेक ग्रतिथियों के निवास तथा भोजन की सारी व्यवस्था नानक तथा उनके शिष्यों को ही करनी पड़ती है।

श्चंगद जिस दिन गुरु के श्राश्चम में पहुँचे उस दिन दर्शनाथियों की भी मीड़ लगी हुई थी। घोर वर्षा तथा दुर्योग का समय था। श्चविरल वर्षा हो रही थी। जिसके कारण रावी के तट बाढ़ के कारण जल-प्लावित थे। श्चाश्चम की सारी रसद चुक गयी थी श्चीर नये खाद्याच्च के संग्रह का कोई उपाय नहीं दिखलाई पड़ रहा था। परन्तु बहुत से श्चितिथियों के भोजन की व्यवस्था श्चावस्यक थी। परिचालकगण निरुपाय होकर नानक के शरणा-पन्न हुए।

सारा क्षेत्र जल-प्लावित हो चुका था तथा काफी तलाश करने पर भी खाद्य सामग्री का प्रबन्ध नहीं हो सका था। कहा जाता है कि उस दिन ग्राश्रम-वासियों को इस संकट से त्राण दिलाने के लिए नानक ने श्रपनी योग विभूतियों का प्रयोग किया।

ध्यानासन का त्याग कर वे बाहर म्राये तथा म्रंतरंग शिष्यों के साथ निकटवर्ती बगीचे में उपस्थित हुए। एक कीकड़ के वृक्ष के नीचे पहुँच कर उन्होंने म्रंगद को म्रादेश दिया, "वत्स, इसकी शाखा पर चढ़ कर उसे खूब जोर से हिलाम्रो तो। तुम सभी के लिए उपयोगी पर्याप्त खाद्य सामग्री यहीं से प्राप्त हो जायगी।"

सभी विस्मय से भ्रवाक रह गये। यह कैसी भ्रविश्वसनीय बात गुरु कह रहे हैं? नानक के पुत्र श्री चन्द कह उठे, ''कीकड़ के वृक्ष के डाल तथा पत्ते काटों से भरे रहते हैं, तथा फल मी तीते तथा श्रखाद्य हैं। इस वृक्ष से कोई सुस्वादु वस्तु मिल सकती है, ऐसी बात तो कभी सुनने में नहीं श्रायी।''

"तुमने ठीक ही सुना है। फिर भी आज अपनी ही आँखों से देखो कि अक्तों पर संकट होने से श्रीमगवान की अलौकिक कृपा का प्रकाश अवश्यंमावी है। इसमें कोई अस्वामाविक बात नहीं है। भक्त वीर अंगद, आज तुम सभी का इस विपत्ति से उद्धार करेगा।"

गुरु के इंगित मात्र से अंगद सम्मुखस्य कीकड़ वृक्ष पर चढ़ गये। डाल जोर से हिलाते ही जमीन पर ढेर-की-ढेर सुस्वादु फल तथा मिष्टान्न का वर्षण होने लगा। १

इस अत्वारचर्यजनक दृश्य को देखकर मक्त सिख धानंद से ग्रंघीर हो उठे तथा बार-बार जयव्विन उच्चारित करने लगे।

कई प्रधान सिख हाय जोड़कर ग्रागे ग्राये तथा नानक की चरण-वन्दना करके कृतज्ञता प्रकाशित करते हुए कहने लगे, "बाबा, हम सभी ग्राज धन्य हो गये। ग्रापकी ऐसी योग विमूति की लीला हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखी, यह कम सौमाग्य की बात नहीं है!"

"इसके लिए भक्त भ्रंगद को घन्यवाद दो।"

"ऐसी क्या बात है, बाबा ! अंगद को इससे क्या मतलब था ? यथार्थ तो यह है कि आज का यह अलौकिक काण्ड आपकी सिद्धाई के बल से ही घटित हुआ है। हम सभी समझ रहे हैं, कि आपने यह विभूति-लीला भक्त तथा मुमुक्षुओं के विश्वास को दृढ़ करने तथा उनके ज्ञान-चक्षुओं को उन्मीलित करने के लिए ही की है।"

"मेरी विभूति लीला है—यह बात तो तुम ठीक कह रहे हो। परन्तु लीला के चिह्नित घारक तथा वाहक के ग्रागे नहीं ग्राने पर क्या लीला कभी संभव होती है? मिक्त-सिद्ध ग्रंगद के लिए ही, ईश्वरीय शक्ति का यह प्रकाश तुम देख सके। ग्रंगद का अन्तर ग्रातं होकर पुकार रहा था—िक गुरु के ग्राश्रम में इतने लोग निराहार रहेंगे ग्रौर गुरु की यह ग्रमर्यादा उसे खड़े-खड़े देखनी होगी! श्री मगवान ने उसकी ग्रातं पुकार सुन ली। वह जिस समय मेरे ग्रासन के पास जाकर खड़ा हुग्रा, मेरे ग्रंतर में एक ग्रमोघ देवी निर्देश का ग्रम्युदय हुग्रा। इसलिए, ग्राज की इस घटना के लिए तुम ग्रंगद का ही ग्रमिनन्दन करो।"

सिखों का एक विशेष पर्व उस दिन था। जप जी तथा आशा-की-वार के पाठ की समाप्ति पर दरबार में बैठ कर गुरुजी तत्त्व तथा साधन के संबन्ध में मक्तों को निर्देश दे रहे थे। अकस्मात् पिवत्र गद्दी से वे नीचे उतर आये। धीर, प्रशांत स्वर में उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा, 'तुम सभी पुराने तथा नये मक्तगण, अनेक यहाँ उपस्थित हो। आज तुम सभी के समक्ष मैं

१ मैकलिफ : द सिख रिलिजन-भोल्यू-२, पृ. २२

भ्रपने दीधं जीवन-नाटक के एक बड़े श्रध्याय का समापन करूँगा। इस परिवर्तन के साथ में श्रकेला जुड़ा हुआ हूँ, ऐसी बात नहीं, वरन् समग्र सिख-मण्डली इससे जुड़ी हुई है।"

बाबा नानक, क्या कहना चाह रहे हैं. यह किसी को ज्ञात नहीं हो सका ।
मक्तगण निर्निमेष दृष्टि से उनकी और देखते ही रह गये। क्षणमर में आगे
बढ़ कर उन्होंने अंगद का हाथ पकड़ लिया और उन्हें स्नेहपूर्वक अपनी गद्दी पर
उपविष्ठ कराया।

निकट ही बाली में एक नारियल तथा पाँच ताम्र मुद्राएँ सजायी हुई बीं। अंगद के सम्मुख उसे रखते हुए पुराने सिख माई बुधा से गुरु ने कहा, ''तुम्हारे सम्मुख ग्राज में एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूँ। तुम सभी स्मरण रखना कि मक्त ग्रांगद ही मेरे गद्दी का उत्तराधिकारी हो रहा है। बुधा, तुम सभी लोगों की ग्रोर से ग्रंगद के मस्तक पर चंदन से तिलक करो। इसके बाद सभी समवेत स्वर में जगत् प्रमु ग्रलख पुरुष की जय-ध्विन करो।"

आदेश का अविलम्ब पालन हुआ। सारा दरवार मक्त शिष्यों के आनंद-गुञ्जन से मुंखरित हो उठा।

सभी को संबोधित करते हुए नानक ने कहा, "मेरा आदेश है, कि तुम समी इतने दिनों तक मनसा-वाचा-कर्मणा मेरी सेवा करते रहे तथा श्रद्धा, भिवत एवं आनुगत्य दिया है वैसे ही श्रंगद को भी देना। वह मेरी ही प्रतिमूर्ति है।"

श्चंगद के गुरुजी की गद्दी की प्राप्ति पर नानक के दोनों पुत्र प्रसन्न नहीं हुए। श्रपने श्चंतर में जो श्चाकांक्षा वे संजोए बैठे थे, उसके पूर्ण होने की श्रव कोई श्राशा नहीं रही थी।

दोनों पुत्रों की स्रोर देखते हुए नानक ने कहा, ''गुरु के पद का ग्रधिकार, मात्र वही कर सकता है, जिसने ग्रपनी जीवन-साधना चरम त्याग एवं तितिक्षा की मित्ति पर समाप्त की है, तथा जिसने ग्रपने को गुरु में विलीन कर दिया है।''

गद्दी आरोहण पर्व की समाप्ति पर गुरु ने निर्देश दिया, "श्रंगद, तुम खादुर जाकर स्थायी रूप से निवास करो। वहीं हजारों सिख भक्तों के आचार्य तथा पथप्रदर्शक का भार लो। शीघ्र ही मेरा जीवन-दीप बुझ जायगा। उसके लिए पहले से ही प्रस्तुत हो जाओ, वत्स।"

श्रश्रुपूर्ण नेत्रों से श्रंगद ने ग्राश्रम से विदा ली। ग्रपने निजी भवन में आकर उन्होंने गुरु द्वारा निर्देशित कमीं का उद्योपन प्रारंभ किया। श्रंगद को गुरु गद्दी पर श्रासीन कराने के कुछ ही दिन पश्चात्, महासाधक नानक ने श्रपने नश्वर शरीर का स्थाग कर दिया। श्रगणित भक्त तथा मुमुक्षु गुरु के विच्छेद से शोक-सागर में निमग्न हो गये।

श्रंगद शोक से श्रत्यन्त ग्रधीर हो उठे। उनके हृदय में तीव वैराग्य का उदय हो गया। मानस में यही बात बार-बार उठने लगी, कि गुरु नानक उनके जीवन की ज्योति थे। जब वह प्रकाश ही समाप्त हो गया तब फिर क्यों जन-जीवन के मध्य, इस श्रसार संसार से क्यों चिपके रहें, इस गुरुगिरी की क्या आवश्यकता है?

एक दिन शोकातुर, सड़क पर चले जा रहे थे। अकस्मात् एक स्त्री भक्त से उनकी मेंट हो गयी। वह अति दीन तथा दिरद्र थी तथा उपले बेच कर अपना जीवन निर्वाह करती, फिर भी साधु-सन्तों के प्रति उसकी श्रद्धा अपरिसीम थी। किसी महात्मा के दर्शन पाते ही वह उनकी सेवा के लिए तत्पर हो उठती।

नेहाली द्वारा सादर अभ्यर्थना करते ही अंगद के हृदय से एक विचार उदित हुआ। गुरु के शरीरपात के पश्चात, बहिरंग जीवन के प्रति बड़ी वितृष्णा का उदय हो चुका है। अब कुछ दिनों तक अज्ञातवास करके ध्यान-भजन में समय ध्यतीत करने में क्या हानि है?

उन्होंने कहा, "नेहाली, क्या तुम मेरा एक उपकार करोगी? मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों तक जनसाघारण की दृष्टि से दूर हो जाऊँ। उसके लिए तुम क्या श्रपना एक छोटा कमरा खाली कर सकोगी?"

"क्यों नहीं, प्रभु ? श्रापके लिए यह सामान्य कार्य कर सकना, यह तो इस श्रभागिनी के लिए परम सीभाग्य की बात है।" हाथ जोड़ कर नेहाली ने निवेदन किया।

"इसी घर में मैं एकान्त-वास करूँगा, तथा गुरु के स्मरण-मनन में मैं रत होऊँगा। ध्यान रखना, किसी को भी इस बात का ज्ञान न हो। बाहर से दरवाजे में ताला बन्द कर डालो और दिन शेष होने पर मेरे आहार के लिए थोड़ा दूव रख जाया करो।"

नेहाली उत्साहपूर्वक राजी हो गयी, श्रौर उसी दिन से उपले बेचने वाली की घर में झंगद का श्रज्ञातवास श्रारंभ हो गया। इस प्रकार छः मास से श्रिधक समय व्यतीत हो गया।

वावा नानक का परलोक-वास हो चुका है, तथा गुरु भ्रंगद छिप कर कहीं साधन-मजन में निमग्न हैं, श्रीर महीने पर महीने बीत रहे हैं एवं उनका कोई पता नहीं चल रहा है। भवत सिखगण दुःख, शोक से हताश से हो रहे हैं। भाई बुघा की पुराने-भजनशील साधु के रूप में सिख-मंडली में यथेष्ट ख्याति थी। नानक के ग्रंतरंग प्रिय-मक्त के रूप में भी उनकी मान्यता थी। शीर्षस्थ सिख साधकगण एक दिन दल बना कर उनके पास उपस्थित हुए।

भाराकान्त हृदय से उन सभी ने ग्रावेदन किया, "भाई बुधा, हम लोगों की विपत्ति की बात तुम्हें पूर्णंतया ज्ञात है। बाबा नानक का तिरोधान हो चुका है। उनके ग्रमाव में, उनके द्वितीय स्वरूप, गुरु ग्रंगद, सिखों के ग्राश्रयदाता होंगे, यही ग्राज्ञा सबके हृदय में थी। परन्तु, हम लोगों का दुर्माग्य, वे पता नहीं कहाँ ग्रंतर्धान हो गये हैं। ग्रनुसंधान करने में हम लोगों ने कोई कोर कसर नहीं रखी परन्तु उसका कोई फल नहीं निकला। इस विपत्ति से तुम्हें ही हमलोगों का उद्धार करना होगा।"

"परन्तु, मैं इस विषय में क्या कर सकता हूँ?"

''प्रयास करने पर तुम कर सकते हो। व्यान के बल से ज्ञात करके तुम हमलोगों को, ग्रंगद कहाँ छिपे हुए हैं, उस स्थान का पता बताग्रो। शोक विह् वल भक्त सिखों के हृदय में एकमात्र तुम्ही साँत्वना तथा शांति का प्रलेप प्रदान कर सकते हो।''

सभी का सामूहिक अनुरोध, भाई बुधा, टाल नहीं सके । व्यान की प्रिक्तिया से उन्हें ज्ञात हो गया कि श्रंगद नगर के बाहरी भाग में एक दरिद्रा उपले बेचने वाली के घर रहकर गोपन रूप से साधन-भजन में निमग्न है । बिल्कुल अर्तिमुखीन, तथा बाह्य जगत से संबन्ध स्थापना की उनकी इच्छा भी नहीं है ।

भाई बुधा को ग्रागे करके सिखों का दल व्याकुल हृदय से उस दिन ग्रंगद के नूतन निवास स्थान पर जाकर उपस्थित हुग्रा। परन्तु लोगों ने देखा कि कक्ष के द्वार पर बाहर से ताला लगा हुग्रा था।

म्रागंतुकों के प्रश्न करने पर नेहाली ने निवेदन किया, ''म्रापलोग गलत जगह म्रा गये हैं। यह हमारा कूड़ा घर है, तथा मैं यहाँ श्रकेले ही निवास करती हूँ। गुरु म्रंगद के नाम का तो कोई यहाँ रहता नहीं।''

माई बुधा के दोनों नेत्र प्रदोप्त हो उठे। दृढ़ स्वर में उन्होंने कहा, "तुम व्यर्थ हमलोगों के साथ चालाकी कर रही हो। मेरी ध्यान दृष्टि में कभी भूल होना संभव नहीं है। हम लोग सही स्थान पर ही श्राये हैं, इसमें संदेह नहीं। इसके अलावा तुम एक बात ध्यान में रखो। सूर्य सर्वदा स्वयं प्रकाशवान है। उसकी आलोक धारा स्वामाविक रूप में चारो और फैल जाती है। उसी तरह गुरु अंगद के आविभीव तथा स्थिति की बात

किसी तरह छिपाना संभव नहीं है। मैंने घ्यान के माध्यम से ज्ञात कर लिया है। वे इसी रुद्ध कक्ष के भीतर सशरीर विद्यमान हैं। गुरु से तुम निवेदन करो कि हम सभी उनके दर्शन की प्रार्थना करते हैं।"

संवाद मिलते ही अंगद बाहर आ गये तथा माई बुधा के सहित सभी पुराने भक्तों को उन्होंने आलिगन बद्ध कर लिया।

गुरु की श्रोर दृष्टि पड़ते ही सभी भनत शिष्य गण चौंक पड़े। छह महीने की एकांत साधना के कारण, यह कैसा श्रद्भुत रूपान्तर हो गया है, उनका? मानों वे नानक के द्वितीय मूर्ति ही हों। मुख मण्डल पर वहीं स्वर्गीय दीप्ति हैं तथा बातचीत श्रौर श्राचरण भी उन्हीं के जैसा है। यहाँ तक कि श्राकृति भी लगभग बाबा नानक के श्रनुरुप ही हो गयी है। सभी को ज्ञात हुश्रा कि इन छह महींनों के ध्यान-भजनमय एकांत जीवन से श्रंगद को श्रपरिमेय साधन ऐश्वर्य का लाभ हो चुका है, श्रौर वे भिततिसद्ध महा— पुरुष के रूप में रूपान्तरित हो चुके हैं। परम श्रानंद से वे समवेत कण्ठ से उनकी जयध्विन करने लगे।

श्रंतरंग सक्त तथा बन्धुश्रों के मिलन से श्रंगद का चित्त प्रसन्न हो रहा है। उन्होंने कहा, 'भाई बुधा, देश में सभी जानते हैं कि बाबा नानक के शिष्यों में तुम्हीं सबसे पुराने तथा ज्ञानी हो। गुरु कृपा से तुमने कम श्रली-किक शक्तियों का श्रर्जन नहीं किया है। इसीलिए श्रज्ञात वास की चेष्टा करके भी तुम्हों मुलावा नहीं दे पाया।''

बुधा ने उत्तर दिया, "बाबा नानक की यह कभी इच्छा नहीं थी कि गुरु गदी इस तरह खाली रहे। तुम फिर जन जीवन में वापस श्राकर भक्त एवं मुमुक्षुग्रों का उद्घार करो।"

ग्रंगद को स्वीकृति देनी ही पड़ी। उन्होंने कहा, "माई बुधा, ठीक है तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो। मैं मक्तों के बीच ही अब वापस चल रहा हूँ।"

सिखों की श्रोर देख कर श्रंगद ने हँसते हुए कहा, "स्वयं बाबा नानक भी भाई बुधा की प्रशंसा करते थे, मैं किस गिनती में हूँ। क्या तुम जानते हो कि माई बुधा ने किस तरह बाबा के पास श्राकर श्राश्रय लिया था? उस समय बुधा निरे बालक थे। श्राक्रमणकारी सुलतान के सैनिक एक दिन उनके गाँव पर टूट पड़े। खेत की सारी पकी फसल को काट कर वे हो ले गये। बुधा ने दौड़ते हुए जाकर श्रपने पिता से कहा, "यह कैसा काण्ड हो गया? वे सब कुछ ले गये, क्या हम लोग श्रव भूखों मरेंगे? तुम श्रमी जाकर उन्हें रोको।" बाप ने उत्तर दिया, "यह तू क्या कहता है? सुलतान

की सेना के विरुद्ध लड़ने की मेरी क्षमता कहाँ है ? छोटी अवस्था से ही भाई बुधा मननशील थे। उनके हृदय में स्वामाविक रूप से यह प्रश्न उठा— ''पिता, सुलतान के आक्रमण से ही हमलोगों को बचाने के लिए सक्षम नहीं हैं, फिर मृत्यु से किस तरह रक्षा कर सकेंगे ?"

माई बुघा ने शर्माते हुए बाघा दी, "गुरु श्रंगद, श्रव इन गड़े मुदीं को

उखाड़ने से क्या लाम है ?"

"लाग श्रवश्य है। तुम्हारे जैसे महान लोगों के जीवन को दृष्टान्त स्वरूप प्रस्तुत करने पर साधारण मनुष्य को चारित्रिक बल, शक्ति तथा ज्ञान बुद्धि को प्राप्ति होगी।"

साथियों की स्रोर देखते हुए ग्रंगद ने कहना जारी रखा, 'हां, उसके वाद बुधा बाबा नानक के पास भाग द्याये । नानक उनके ग्रंतर की बात सुनकर स्रत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होंने कहा — भाई, तुम बालक होकर भी ज्ञानी लोगों जैसी बात कहते हो ! पूर्व जन्मों के संस्कार के फलस्वरूप तुम्हारे ग्रंतर में प्रकृत ज्ञान का उदय हो गया है जो कि सावारणतः वृद्धावस्था में नाना तिक्त ग्रनुभवों तथा घात-प्रतिघात के फलस्वरूप ग्राती है । तुम यथार्थतः ज्ञान वृद्ध हो ! इसलिए ग्राज से तुम्हारा नवीन नामकरण हुमा—बुधा (वृद्ध) । बाबा नानक भाई वृधा के ज्ञान को सर्वदा सिखों की सेवा हेतु नियोजित रखते।

उस दिन से ग्रंगद, सिखों के श्रनुरोध पर, श्रपने श्रज्ञात वास से बाहर ग्राये ग्रीर पूर्ववत् गुरु-गद्दी पर समासीन हुए।

उनकी दिनचर्या का यिधकांश माग, ईश्वर वर्चा, मजन तथा मुमुक्ष, एवं यार्तजनों के कल्याण कार्यों में ही व्यतीत हो जाता। सूर्योदय से तीन घंटे पूर्व वे शय्या त्याग करते तथा नदी में स्नानादि कृत्यों का समापन करके अपने घ्यानासन पर उपविष्ट होते। उदयाचल पर प्रातः सूर्यं के ध्रासीन होने से पूर्व ही दरवार में भक्तगण उनके पास जप जी तथा ग्राशा की उदय का पारायण आरंभ करते। उसके बाद आरंभ होता, आर्त तथा ग्रसाध्य रोगों से ग्रस्त लोगों के दुःख निवारण का ग्रध्याय। सिद्ध महापुरुष के पास दूर दूर से लोग ग्राकर इसके लिए घरना देते, तथा कृपा लाभ के पश्चात् वे ग्रानंद पूर्वक ग्रपने श्रपने स्थानों को वापस जाते।

श्चंगद का धर्म दरबार एक दर्शनीय वस्तु थी। तात्विक उपदेश तथा मजन संगीत से यह सर्वदा मुखरित रहता-जिससे दर्शनार्थी भवत, मुमुक्षु तथा साधक एवं दर्शनार्थीगण के हृदय में उज्जीवन तथा उद्दीपना का संचार करता। यह दरबार सर्वजन सुलभ था। सभी स्तर के मनुष्य—अन्त्यज एवं दरिद्वतम व्यक्ति से लेकर समाज के श्रोष्ठतम पंडित तथा घनी व्यक्ति यहाँ उपस्थित होते, तथा महान गुरु के उपदेशों एवं आशीर्वाद से शांति ग्रीर भगवत् प्रेम का लाम करते।

श्रंगद के साधन-उपदेश की सार वस्तु थी - श्रात्मत्याग एवं शरणागित । लौकिक तथा श्रलौकिक शिक्तयों के माध्यम से, साधना के ये दोनों मूल तत्त्वों को जिज्ञासुश्रों के हृदय में श्रारोपित कर देते।

धिंगा नामक एक नाई भक्त ग्रंगद का प्रियपात्र था। एक दिन उसने गुरु के सम्मुख निवेदन किया, ''वाबा, मैं मूर्ख तथा दीन-हीन हूँ, परन्तु हृदय में व्यर्थ की ग्राशाएँ हैं। श्रीभगवान की कृपा प्राप्ति के लिए ग्रापके ग्राश्रय में भिखारी के रूप में पड़ा हूँ। कृपा करके मुझे सही रास्ता दिखा दें।"

श्रंगद ने उत्तर दिया, "विंगा, दीन-हीन श्रनुभव करने के कारण ही तुम्हें विशेष सुविधा है। पहले से ही मेरे करणामय प्रमु की कृपा प्राप्त कर चुके हो। प्रमु के वरद् चरणों की प्राप्ति के लिए, सर्वप्रथम उनके चरणों में श्रात्मोत्सर्ग करना होता है। गुरु-सेवा श्रौर गुरु के प्रति एकनिष्ठ समर्पण के स्नलावा वह श्रात्मोत्सर्ग तो कभी सर्वागीण नहीं होता। श्रात्मामिमान का विनाश करके गुरु का श्राश्रय लो। वे ही तुम्हें परम प्रमु के धाम का मार्ग प्रशस्त करोंगे।"

मालू शाह नामक एक भक्त किसी मुगल सेनाध्यक्ष के अधीन कार्य करता था। एक दिन तत्वोपदेश के लिए अंगद को पकड़ा। उससे उन्होंने कहा, "मालू तुम अपनी साधना इस मुनीब की सेवा के माध्यम से प्रारंभ करो। जितनी भी विपत्तियाँ आवे, प्रतिपक्ष के जितने भी आक्रमण हों, मुनीब के पास खड़े होकर उसकी रक्षा करना तथा उसके लिए आत्मोत्सर्ग तक कर डालना ही तुम्हारा प्रधान कर्तव्य होता है। और यही तुम्हारे धर्म-जीवन की असली भित्त होगी।"

सारे जीवन पाप कर्म में लिप्त रहने के बाद, केदार नामक एक व्यक्ति अनुतप्त हुदय से महापुरुष अंगद के शरणापन्न हुआ। वह बार-बार विनती करने लगा, "बाबा, पाप की अग्नि ने मुझे चारों और से घेर रखा है। दया करके मुझे बतायें कि मेरे लिए क्या उपाय है, तथा मेरे उद्घार का मार्ग क्या है?

स्राश्वासन देते हुए स्रंगद ने कहा, ''वत्स केदार, गहन स्ररण्य में जब दावानल प्रज्वलित हो उठता है तब स्रसहाय हरिणों का झुण्ड क्या करता है ? पहले वे भयाक्रान्त हो चंचल होकर थोड़ी देर तक इधर-उधर दौड़ भाग करते हैं। उसके बाद छाया वेष्ठित, स्निग्य तोया किसी सरोवर के तट पर जाकर वे स्रपने शरीर को शीतल कर लेते हैं। उसी तरह पाप के स्रिग्न को शांत करने के लिए किसी समर्थ तथा सिद्ध गुरु के चरणों का स्राश्रय लेना होगा। उसका उपदेश ही चिरशांति के प्रलेप का कार्य करेगा।"

बलवन्ता श्रीर सत्ता, दोनों ही गुरु श्रंगद के धर्म-दरबार के प्रधान गायक थे। सुमधुर कण्ठ तथा संगीतज्ञ के रूप में उनकी प्रचुर ख्याति थी। सैंकड़ों की संख्या में भक्तों तथा दर्शनाथियों की उनके मजनों के गायन को सुनने के लिए भीड़ होती, तथा वे मुग्ध होकर उन्हें साधुवाद देते।

कमशः बलवन्ता तथा सत्ता के मन में श्रहंकार हो गया। धीरे घीरे यह सोमा को लांघता गया श्रौर वे श्रपनी इच्छानुसार लोगों पर उपद्रव करने लगे, यहाँ तक कि प्रधान एवं श्रद्धामाजन सिखों को भी कटुउवितयाँ सुनाने तथा श्रपमान करने की धृष्टता करने लगे। ये सारी बातें गुरु श्रंगद के कानों में भी पहुँची श्रौर वे बहुत रुष्ट हो उठे।

उद्धत गायकद्वय को इससे कोई चिता नहीं हुई, उलटे गुरु के साथ ही उनलोगों ने झगड़ा शुरु कर दिया। अंतत: धैर्य की सीमा लांघ जाने पर अंगद ने इनको समा से निकाल दिया।

वलवन्ता श्रीर सत्ता, श्रब प्रकाश्य रूप में विद्रोह करके कहने लगे, ''ठीक है, हमलोग गुरु-दरबार के प्रधान गायक हैं। यदि हमलोग ही चले गये तो दरबार की शोभा क्या रहेगी? श्रबसे हमलोग श्रपने घरों में ही मजन गायन की मजलिस जमाएँगे। सभी लोग देखते ही रह जाएँगे कि किस तरह भोड़ लग जाती है, तथा किस तरह एक नूतन मण्डली का गठन हो जाता है।''

सिस्तों में किसी ने मी इन दोनों दुष्टों को समर्थन नहीं दिया। ग्रांततः थोड़े ही दिनों के बाद उनपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। बन्धु-बान्धव भी उनसे कतराने लगे तथा भनत शिष्यगण भी सतर्कतापूर्वक उनकी उपेक्षा करने लगे। सामाजिक श्रसहयोग, लांछना एवं ग्रर्थकष्ट के फलस्वरूप बलवन्ता तथा सत्ता बिलकुल टूट गये। उनके हृदय में तीन्न पश्चात्ताप का उदय हुग्रा, तथा प्रधान भनतगण के पास जाकर वे विनती करने लगे, 'हम लोग नासमझी में यह कुकमं कर बैठे हैं। गुरु का विरोध करके ग्रधमं में पतित हो गये हैं। तुम लोग कह-सुन कर इस बार मुझे माफी दिलवा दो।"

एक दिन भ्रंगद के पास इस बात की संकोचपूर्वक चर्च हुई। वे भ्राग-बबूला हो उठे। उत्तेजित स्वर में उन्होंने कहा, "मूल श्रौर मूर्खता की तो मार्जना है, परन्तु गुरु का विरोध करने जैसा कोई पाप नहीं है। श्रौर इस पाप की कोई मार्जना नहीं है। इन दुष्टों की श्रोर रं जो लोग सिफारिश कर रहे हैं, उनको भी मैं मण्डली की परंपरा की रक्षा हेतु दण्ड दूँगा। मूँछ दाढ़ी कटवा कर तथा माथे पर गंदगी लगवा कर उसे गबे की पीठ पर बैठाया जायगा, श्रौर उसे शहर के मुख्य मार्गों पर घुमाया जायगा।"

दो महीने बाद बलवन्ता और सत्ता ने लाहीर जाकर नानक के अंतरंग शिष्य माई लोवा से कातर प्रार्थना की। रो-घोकर वे विनती करने लगे, "माईजी, हम सभी जानते हैं कि गृष्ठ अंगद आपसे प्रेम तथा श्रद्धा करते हैं। गुष्ठ, हम लोगों के ऊपर बहुत ऋद्ध हो गये हैं। कृपया उनसे अबकी वार कह कर हमलोगों के अपराध माफ करा दें तथा दरबार में वापस जाने की आज्ञा दिला दें। हमलोग जानते हैं कि आपकी बात को वे कभी नहीं टालेंगे।"

भाई लोबा, सारी वातें आबोपान्त सुन चुके हैं। इन दोनों विद्रोही शिष्यों की माफी की बात जो भी कहेगा, उसे गुरु दण्ड देने से बाज नहीं आवेंगे, इस वात से भी वे अवगत हैं। फिर भी इन दोनों अनुतप्त सिखों की सहायता से वे कैसे मुंह मोड़ सकते हैं! उनका हृदय दयाद्वं हो उठा। उन्होंने सोचा कि इन अपराधियों के पाप मार्जना में सहायता अवश्य ही देनी होगी। वे कितने भी पथभ्रष्ट क्यों न हों, उन्हें सत्पथ पर आने का अविकार तो है ही! वे कुपालु गुरु से क्षमा क्यों नहीं पावेंगे ?''

दूसरे ही दिन खादुर के राजपय पर एक विचित्र शोमा यात्रा दृष्टिगोचर हुई। सर्वजन श्रद्धेय सिख साधक, माई लोधा, एक गधे के पीठ पर उलटा होकर बैठे हुए हैं। सिर मुड़ा हुआ है तथा मुह में कालिख लगी हुई है। उनके सम्मुख चल रहे हैं, गुरु द्वारा निष्कासित गायक शिष्यद्वय बलवन्ता और सत्ता।

तीनों का यह श्रद्भूत जुलूस सारे राजपथ का परिभ्रमण करके स्रंततः गुरु स्रंगद के दरबार में उपस्थित हुम्रा।

श्रंगद श्रत्यन्त विस्मित हुए। उन्होंने प्रश्न किया, ''माई लोघा का स्राज यह कैसा मजाक है? इस वेश में, तथा इस तरह यहाँ क्यों स्राये हैं?"

लोबा ने उत्तर दिया, "मनत सिखगण, सभी तो गुरु जैसे पूर्ण ज्ञानी नहीं है! मूल-भ्रान्ति तो उनसे होना स्वाभाविक ही है। परन्तु गुरु जी

सारी कृपाओं के मूल स्रोत हैं, उनकी कृपा व क्यों नहीं पाएँगे ? अपनी रक्षा का सुयोग पाने से वे क्यों वंचित रहेंगे ?"

"यह तो मैंने समझा। परन्तु श्रापकी श्रसली बात क्या है, यह तो बताने का कष्ट करें?"

"श्रनुतप्त वलवन्ता तथा सत्ता को आप क्षमा दान दें, तथा दरबार में पूर्ववत् उन्हें भजन शुरूकरने की अनुमित दें। ऐसा नहीं करने से उनका जीवन सर्वथा नष्ट हो जायगा।"

पुराने गुरु भाई के अनुरोध की गुरु अंगद ने रक्षा की। उसके बाद एकत्रित भक्त तथा दर्शनार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "साधक भाई लोधा के एक विराट् स्वरूप का तुमलोगों ने आज दर्शन किया, तथा उससे धन्य हुए। उनका मानव प्रेम कितना उत्कट है! दूसरों के उपकार के लिए आत्मोत्सर्ग कर देने की कैसी प्रबल प्रवृत्ति है! साधना के फलस्वरूप, आत्माभिमान पूर्णतया विनष्ट हो चुका है। इसी कारण तो महापुरुष दुर्जनों के उद्धार साधन हेतु, विना किसी ग्लानि के, इस तरह अपमान तथा लांछना सहने को प्रस्तुत हो गये हैं। देख लो, ऐसे सिद्ध-साधक मेरे प्राण-सर्वस्व गुरुजी, बाबा नानक की महान सृष्टि के रूप में इस धरातल पर विचरण करते हैं।"

श्रमरदास प्रभृति ग्रंतरंग शिष्यों को लक्ष्य करते हुए गुरु ने कहा, "तुम लोग सर्वदा स्मरण रखना कि मक्त सावकों की मावनाओं में तथा हृदय में सत्-श्री-श्रकाल का चिरंजीव 'नाम' सदा जागरूक रहे तथा उनके कर्म सदा ग्रातं एवं मुमुक्षु मानवों के उद्धार के लिए तत्पर रहें। जिनके जीवन में मनन, कर्मों का यह श्रादर्श एवं घृति नहीं है, मानवदेहचारी होते हुए भी, उनका जीवन ग्रमिशप्त है! वह श्रपना स्वार्थ तथा श्रपने श्रभ्युदय में ही व्यस्त है। श्रसली स्वार्थ होता है निःश्रेयस् एवं मुक्ति—यह बात उसे सर्वथा श्रज्ञात है। वह मात्र एक विना सींग-पूँछ का जीव है—इसके श्रलावा उसका क्या परिचय हो सकता है? उसके जन्म-ग्रहण में क्या कोई सार्थकता है? श्रायु की समाप्ति पर श्रन्तिम क्षण में मयानक दैत्य के रूप में मृत्युभय उसका कण्ठरोव करने श्रावेगा। मर्मभेदी निःस्वास छोड़कर श्रसहाय जैसा वह खाली हाथ यहाँ से सदा के लिए चला जायगा। इसी से कहता हूँ, ईश्वर प्रेम तथा मानव-प्रेम—यही मक्तों के जीवन का मूल मंत्र हो। यह प्रेम ऐश्वर्य किसी त्याग तथा तितिक्षा से जुलनीय नहीं है।

सिख धर्म संगीत, माझ की बार में गुरु कई अनवद्य पदों की रचना कर गये हैं। भिवतरस एवं शरणागित की बातों से परिपूर्ण हैं ये पद। वे कहते हैं;

> देखछि, सुनछि श्रार जानछि प्रत्यक्ष अभिज्ञताय. वित्त विभव थार भोग सुखेर मध्ये थेके श्री मगवान के नाम ना कमु पावा। मत्येंर मानुष रमेछे सदा ऐहिक उल्लासे मत्त कई तार गतिवान पदयुगला जा दिये पौंछुबे से परम पदे ? कई तार शक्तिमान बाहु, जा प्रसारण करे घरवे से परम प्रमुके ? कई तार स्वच्छ शुद्ध दिव्य ग्रांखि. जा दिए करवे अलख निरंजन के दर्शने ? उगो, श्रासना विनाष्टिर भय-ताई होक तोमार धावन शील पदद्वय। उदार सर्वं प्लावी प्रेम होक तोमार बाहु। ज्ञानेर भ्रालो हये उठुक तोमार भ्रांखि युगल। कहे नानक, एई नियेई जे एगिये जाबि तुई प्रेममय प्रभुर मिलन मंदिरे ।

नानक द्वारा प्रचारित भिक्त रसाश्रित श्रौर प्रपत्तिमय साधना के एक मूर्त्तं विग्रह थे, गुरु श्रंगद। उनके साधन जीवन तथा श्लोकाविल में भी साधना के यही मूल स्वर प्रस्फुटित हो उठे हैं। उनके द्वारा रिचत, एक जनिष्रय भिक्त स्तोत्र में इसका स्पष्टतर परिचय मिलता है—

तुमिई देह, तुमिई आत्मा—
हे श्रामार परम प्रभु,
पूर्ण तुमि प्राणप्रिय तुमि,
श्रात्मार श्रालोक्षे रमेखे तुमिई चिर दीप्यमान।
हे मोहन जादूगर, हे श्रामार हृदय हरण,
तोमार मधु नामेर ब्यान मनन
हृदये मोर ज्वालिए दियेखे ज्ञानेर ज्योति।

१ मैकलिफ-गुरु भ्रंगद, मोत्यूम २-पृ: ४६-४७

करेछे मोरे तोमार नित्यदास, ताई तो घारण करे तोमार ऐ चरण दृटि नाश करेछि श्रामार सर्व श्रिममान। पाप ग्रार मतिच्छन्नताय छिलेम ऐतोकाल ग्रन्थ. ज्वलेखि दःसह ज्वालाय निरंतर. से पाप से दहन ज्वाला थेके पेयेछि मक्ति। ऐ असंमव संभव हयेछे. हे आनन्दमय, कारण, तोमाय भालवेसेछि, ग्रार जपेछि तोमार नाम ग्रहंबोघ हयेछे विद्रित. संसार के करेछि त्याग हृदय कन्दर उद्भासित हये छे ज्ञानेर श्रालोय। अपापविद्व प्रेममय परम सत्ता तुमि. मई तोमार सुरे मिलेखे ग्रामार सुर. ताई मानषेर मतामत ग्राज ग्रर्थहीन ग्रामार काछे। हे ग्रामार दियत, ग्रतीते जेमनटि दियोछो ग्राश्रय तेमनि दाग्रो आबार मविष्यते— तोमार मत ग्रापन केउ जे नेई ग्रामार। प्रमुर नामर रंगे जे रांगिये नेबे वास, जगत माझे सेई तो हवे परम सुखी, —हे प्रमु दाग्रो तारे तोमार परम ग्राश्यय।°

इन्हीं दिनों सम्राट् हुमायूँ तथा शेरशाह में प्रवल संघर्ष चल रहा था। कन्नीज के पास एक वड़े युद्ध में हुमायूँ की पराजय हुई ग्रीर ग्रन्य कोई चारा नहीं देख कर उन्होंने हिन्दुस्तान त्याग का सिद्धान्त स्थिर किया। लाहौर क्षेत्र में ग्राने के बाद बातचीत में ही उन्होंने सिद्ध पुरुष, गुरु ग्रंगद की बात सुनी। उन्होंने सोचा कि फकीर तथा साधुग्रों के सिद्धाई के बल से कमी-कमी दुव्ह कार्य भी संपन्न हो जाते हैं! संभव होने पर गुरु ग्रंगद के ग्रलीकिक शक्ति की सहायता लेने में दोष क्या है?

साधु के लिए प्रचुर भेंट संग्रह की गयी। इसके बाद कुछ घिनष्ट सहकर्मी तथा रक्षकों का एक दल लेकर हुमायूँ ग्रंगद के दरवार में हाजिर हुए। प्रभाती मजन संगीत अभी अभी समाप्त हुम्रा है। अर्धनिमीलित

१ गुरु भ्रंगद के दरबार नगरी खादुर से प्राप्त एक पुरानी पोथी से— मैकलिफ: मोल्यूम २, पृ ५७

नेत्रों से गुरु ग्रपने श्रासन पर भावाविष्ट बैठे हुए हैं। भक्त तथा शिष्यगण, नीरव, निर्निमेष दृष्टि से इस स्वर्गीय दृष्य को देख रहे हैं। इसी समय सम्राट् ने सदल-बल, धर्म दरवार में प्रवेश किया।

सभी गुरु की ओर ही एकटक देख रहे हैं, इसलिए हुमायूँ की उपस्थिति की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसी ने भी उसकी सादर अभ्ययंना नहीं की तथा यह भी नहीं पूछा कि जो भेंट लेकर वे आये हुए हैं, उसे कहाँ रखना है ?

इस तरह कुछ देर तक खड़े रहने के बाद हुमायूँ कुद्ध तथा उत्तेजित हो उठे। अनायास ही उनका हाथ म्यान में रखी तलवार के मूँठ पर चला गया। यह साधु कितना ही बड़ा क्यों न हो, इस तरह की उपेक्षा तथा अपमान सहन करने को वे राजी नहीं है। तलवार के प्रहार से अभी वे सब कुछ तहस-नहर कर डालेंगे।

परन्तु, यह कैसा आक्चर्य ! सम्राट् की तलवार म्यान में ही किस तरह श्रटक गयी ? काफी चेष्टा तथा प्रयास करने पर भी उसे किसी तरह बाहर निकालना संभव नहीं हो पा रहा है।

हुमायूँ मयभीत हो उठे। क्या सिद्धायी की शक्ति से साघु ने ही यह काण्ड किया है ?

गुरु अंगद अबतक प्रकृतिस्थ हो उठे थे। नयन उन्मीलित करते हुए उन्होंने शांत मृदु स्वर में नवागत दर्शनार्थी, हुमायूँ को संबोधित करते हुए कहा, "देख रहा हूँ, कि जहाँ का जो कर्त्त व्य है, उसे करने में सम्राट् असफल रहे। शेरशाह के ऊपर इस तलवार को चलाने का प्रयोजन था, परन्तु सम्राट उस समय ऐसा करने में समर्थ नहीं हो सके। इस समय आप भगवान के प्रतिनिधि साधु महात्माग्रों के सम्मेलन में आये हुए हैं। उन्हें मिक्तपूर्वक सलाम करेंगे तथा मर्यादा हेंगे, यह करना तो दूर रहा, आप तलवार लेकर उनके ऊपर हमला करना चाह रहे हैं। युद्ध क्षेत्र से तो आप कायरों जेमे पलायन कर आये, और यहाँ निरस्त्र, ईश्वर-उपासना रत, साधुओं की जमात में पहुँचते ही आप पराक्रमशाली वीर योद्धा हो गये हैं। यह वया वहत लज्जा की बात नहीं है?"

हुमायूँ के लज्जा एवं पश्चात्ताप की सीमा नहीं रही । ग्रांतरिक क्षमा प्रार्थना के बाद उन्होंने महात्मा के कृपा भिक्षा की याचना की ।

शांत स्वर में अंगद ने कहा, "राम्राट्, निरस्त्र साधु के अंगों पर आघात के लिए उद्यत होकर आपने पाव किया है। इस तलवार की मूंठ पर यदि प्राप हाथ नहीं देते तो अपना खोया हुग्रा साम्राज्य, ग्रविलम्ब ही पुनः प्राप्त कर लेते। देख रहा हूँ, ग्रव कुछ दिनों के लिए ग्रापको इस देश का त्याग करना होगा, तथा नाना दु:ख एवं लांछनाग्रों को सहन करना होगा। किन्तु चिता नहीं करेंगे, इसके बाद ग्राप फिर भारत बाउस ग्रावेंगे तथा दिल्ली का सिंहासन ग्रापके ग्रधीन होगा।

श्रंगद का श्रमिवादन करने के बाद चिताकुल हृदय से उस दिन हुमायूँ ने विदा ली।

इसके बाद, बहुत दु:ख तथा कष्ट झेलते हुए वे फारस पहुँचे। शाह की सहायता से उन्होंने एक रण कुशल ग्रद्यारोही सैन्य दल का संगठन किया। इसी बाहिनी की सहायता से उन्होंने ग्रपना खोया हुग्रा राज्य फिर बापस पाया।

दिल्ली की मसनद पर बैठने के बाद भी हुमायूँ गुरु ग्रंगद को विस्मृत
नहीं कर सके। उन्होंने सोचा कि भविष्यवक्ता तथा शिवतमान, इन
साधु को वे ग्रपने ग्रंतर की कृतज्ञता निवेदित करेंगे, तथा सम्मान के
लिए मेंट भेजेंगे। किन्तु उनकी वह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी। खोज
खबर लेने पर उन्हें ज्ञात हुग्रा कि गुरु ग्रंगद कुछ दिन पूर्व ही परलोक वासी
हो चुके हैं।

लगातार प्रायः साढ़े बारह वर्षों तक गृह की गद्दी पर समासीन रहने के पश्चात् मितिसिद्ध ग्रंगद के जीवन में लीलां संवरण का लग्न उपस्थित हुग्रा। ग्रंतरंग शिष्यों को बुलाकर एक दिन शांत स्वर में उन्होंने कहा, ''इस शरीर का कार्य ग्रव समाप्त हो चुका है, ग्रव छुट्टी की बारी है। जल्दी ही मैं तुमलोगों से विदा लेना चाहता हूँ।''

प्राणिप्रय गुरु की जीवन लीला शेष होगी, इस बात को मुनते ही शिष्यगण शोकाकुल हो उठे। अश्रुपूरित नेत्रों से सभी वार-बार विनती करने लगे, "प्रभु, आपकी अवस्था अभी भी बहुत अधिक नहीं हुई है। कृपा करके अभी और कुछ दिनों तक हमलोगों को आश्रय प्रदान की जिए तथा आर्त मुमुक्षु जीवों का कल्याण की जिए।

मुस्कराते हुए अंगद ने उत्तर दिया, 'प्रकृत गुरु के कृपा पात्र शिष्यगण, आदिष्ट पुरुष कैसे होते हैं क्या जानते हो ? — ठीक आकाश के जल पूर्ण मेघों जैसे। मनुष्यों के प्रयोजनानुसार वे देह परिग्रह करते हैं, और उन्हीं के प्रयोजन के लिए स्निग्च कल्याणधारा का वर्षण करते हैं। मेरा जो शरीर

तुम देख रहे हो, जिसके समीप रहकर तुमने ग्रानन्द किया है, वह -ग्रनाज के भूसे से तैयार है। इसलिए यह शरीर किस तरह चिरस्थायी होगा? क्यों होगा? एक ग्रीर बात को तुम लोग स्मरण रखना। वस्त्र पुराना होने पर धनीलोग उसका त्याग कर देते हैं, उसी तरह जो ग्राध्यात्मिक धन के धनी हैं, ग्रर्थात् साधुगण, वे भी पुराने मंगुर शरीर को विदा देते हैं, तथा ग्रात्मा के ग्रावरण के रूप में नवीन देह, दिव्य देह, को धारण करते हैं। इसके ग्रलावा देहान्तर के पश्चात् तो मैं ग्रपने ही घर वापस जा रहा हूँ। वहाँ ग्रपनी इच्छानुसार वेशभूषा मैं पहनूँगा, ग्रथवा ग्रपने मन की मौज में नगन ग्रथवा ग्रर्थनगन रहूँगा। जो प्रकृत साधु होता है, वह सर्वदा ऐसे ही स्वेच्छामन ग्रीर स्वतंत्र होता है। ग्राईन, कानून, बाधा-निषेध का बंधन उसे नहीं है।"

शिष्यों में स्राज यह समझना शेष नहीं रह गया, कि गुरु ने लोकान्तर यात्रा की प्रस्तुति के लिए मन स्थिर कर लिया है।

दूसरे दिन, दरबार शुरू होते ही, गुरु श्रंगद ने अपने प्रधान शिष्य अमरदास को नदी जल से स्नान कराया। शरीर पर नया पीत वस्त्र घारण कराया। मांगलिक उपकरण, नारियल एवं तास्रमुद्रा देकर वरण करने के उपरान्त उन्होंने उनके मस्तक पर पवित्र तिलक चिह्न श्रंकित किया।

समी उपस्थित व्यक्तियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "म्राज से मक्तश्रेष्ठ ग्रमरदास इस गुरु गद्दो पर ग्रासीन हो रहे हैं जो श्रद्धा, प्रीति एथं ग्रानुगत्य ग्रवतक तुम सभी मुझे देते ग्रा रहे हो, उसे निश्चित रूप से ग्रमरदास को देना। उसे मेरी द्वितीय मूर्ति जैसे ही समझना।"

दो दिन बाद महा साधक ग्रंगद का प्रतीक्षित शेष लग्न उपस्थित हुग्रा। प्रमात काल में उन्होंने नदी में घुस कर स्नान समाप्त किया तथा पवित्र जप जी की ग्रावृत्ति शुरू की। इस कृत्य की समाप्ति पर शिष्य, भक्त एवं ग्रात्म-परिजन समी को उन्होंने निकट बुलाया। स्नेहपूर्ण ग्राश्वासन देते हुए उन्होंने कहा, "तुममें से कोई भी मेरे लिए बिन्दु मात्र भी शोक न करो। मैं भाग्यवान हुँ, इसीलिए मेरा नश्वर जीवन श्रीभगवान का लीला क्षेत्र हो उठा था। ग्राज ग्रपने परम प्रभु के ही इंगित पर मैं इस जीवन धारा से ग्रपना विच्छेद कर रहा हुँ।"

ग्रब ग्रमरदास की ग्रोर देखते हुए ग्रंगद ने श्रपनी ग्रंतिम वाणी उच्चरित की, ''वत्स, तुम गोविन्द वाले जाकर ग्रपना एक नूतन दरबार स्थापित करो । द/१२ वहीं निवास करते हुए, मक्त एवं मुमुक्षुग्रों के जीवन में प्रेम तथा कल्याण की वाणी का वर्षण करो, तथा सभी को मुक्ति के मार्ग का दिग्दर्शन कराग्रो।"

बातचीत का कम समाप्त होते ही मिनत सिद्ध महापुरुष ने अपने अंतिम निश्वास का त्याग किया। अगणित भनत, शिष्य एवं दर्शनाथियों में शोक का प्रवल उच्छ्वास एवं आर्त पुकार मच गयी।



## चरणदास बाबाजी

उस दिन गोसाई बाबुमों की जैसोर स्थित जमीन्दारी कचहरी में बड़ी उत्तेजना थी। प्रश्न था कि एक खेत पर श्रविकार किसका है। रैयतलोग उस जमीन को अपने दखल में रखना चाहते थे जिससे जमीन्दार अत्यन्त कुद्ध हो रहे थे। परिस्थिति को सम्हालने के लिए उस समय कचहरी में शीझ ही एक अच्छे और सुयोग्य कर्मचारी को भेजने की श्रावश्यकता थी। जमीन्दार के सुपरिन्टेन्डेन्ट श्री राइचरण घोस का उस इलाके में श्रच्छी प्रतिष्ठा थी, इसलिए उन्हें ही भेजा गया।

मालिक का हुक्म था कि जैसे भी हो, रैयतों का दमन किया जाय ग्रौर उनलोगों के दखल किये हुए खेत का घान जोर-जबर्दस्ती से काट लिया जाय।

जमीन्दार के सिपाही लाठी, ढाल, फरसा लेकर भ्रागे-भ्रागे चले । श्रधिकार-प्राप्त कर्मचारी के रूप में राइचरण बाबू को मी हाथ में बन्दूक लेकर मैदान में उतरना पड़ा । उनलोगों की इस विपुल तैयारी को देखकर रैयत लोग माग खड़े हुए ।

खेत का घान काटकर कचहरी के आँगन में ढेर लगा दिया गया। चारों श्रोर जमीन्दार का जय-जयकार हो रहा था। किन्तु पता नहीं क्यों, राइचरण बाबू का मन कैसा-तो हो रहा था। वे वड़े खिन्न और श्रशान्त-चित्त थे। घान का ढेर देखकर शोक से उनका कलेजा फटा जा रहा था। आँखों में उमड़ते श्रश्रुप्रवाह को छिपाने के लिए उन्होंने मुँह फेर लिया।

राइचरण बाबू सोच रहे थें कि नौकरी करते-करते वे कितने ग्रमानुष हो गये हैं, कितने नीचे गिर गये हैं ! इस प्रकार गरीव रैयतों के मुँह का कौर छीन लेना महापाप है। यह पाप तो उन्हें ग्रपनी नौकरी के ही कारण करना पड़ा है।

उस दिन की घटना से राइचरण बाबू की जीवन-मित्ति ही घरासाई हो गयी। हठात् ग्रस्फुट स्वर में वे ग्रपने-ग्राप से ही कहने लगे, "श्रव नहीं! इस घृणित जीवन का ग्राज ही, यहीं श्रन्त है।"

दिन चढ़ गया था । दोपहर का मोजन तैयार था, किन्तु राइचरण बाबू ने उसको छुग्रा तक नहीं । उनका हृदय तीव्र शोकाग्नि में जल रहा था । सारा संसार उनके लिए अर्थहीन हो गया था ।

विषाद-खिन्न हृदय से उसी दिन घर-संसार त्याग कर वे निकल पड़ । जिस सर्वनियामिका शिक्त ने उस दिन राइचरण बाबू को घर छोड़ने को वाध्य किया, वही शिक्त उन्हें एक दिन पुनः समाज-जीवन के बीच खींचकर ले ग्राई । वैरागी जीवन के उपरान्त वे मानव-प्रेमी सिद्ध-पुरुष के रूप में संसार-जीवन में लौटे ।

प्रेमा मिनतसाधना में सिद्धि लाभ होने पर भी उन्होंने अपने को साधना के अन्तराल में गुप्त नहीं रखा। वे मक्त-समाज में परम आश्रय के रूप में प्रकट हुए। उनका नया नाम था बाबाजी श्रीराघारमण चरणदास। उनका यह रूपान्तर बंगाल के इतिहास में चिरकाल तक स्मरणीय रहेगा।

उस दिन राइचरण बाबू ने घर तो ग्रवश्य छोड़ दिया, किन्तु ग्रागे का मागं तो उनके लिए ग्रनजान ही था। उनका गन्तव्य कहाँ है, कौन उनका इष्ट है, जिनकी वे साघना करेंगें- ये सब बातें उन्हें मालूम नहीं थी।

राह चलते-चलते अनेक वातें उनके मन में उठ रही थीं। वैराग्याग्नि के एक स्फुलिंग ने उनके गृहस्थ-जीवन को मस्मीभूत कर दिया था, किन्तु इस ग्राग का इंघन तो बहुत दिनों से उनके जीवन-तल में संचित हो रहा था। उनका सांसारिक जीवन हर प्रकार से सम्पन्न था, प्रचुर सुख-शांति थी। किसी प्रकार के श्रमाव की छाया भी उन्हें छू नहीं रही थी; किन्तु समग्र सांसारिक सम्पन्नता को श्राच्छन कर परम प्राप्ति की एक तीन्न श्राकांक्षा हृदय में जग रही थी। ऐसे में ही श्राज की घटना ने उनके जीवन-नाटक का एक श्रंक समाप्त कर दिया।

राइचरणबाबू को ग्राज एक पुरानी बातें याद ग्रा गयी । उस दिन दीक्षागुरु कौल-साधक योगेन्द्र मट्टाचार्य उनके घर ग्राये थे । राइचरण बाबू का बंश तांत्रिक था । वंश की कुल-रीति के ग्रनुसार मट्टाचार्य महाशय ने राइचरण बाब को शाक्त दीक्षा दी ।

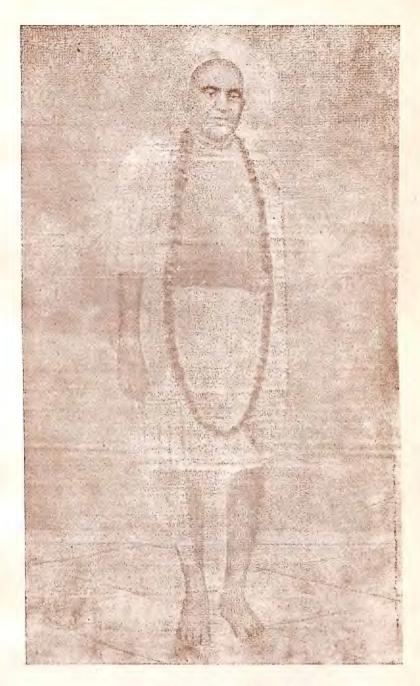

भक्त चरणदास



कुलगुरु ज्योतिष विद्या भी कुछ-कुछ जानते थे। शिष्य की जन्म-कुंडली देखकर वे विस्मित हो गये। बोले ''बेटा, देख रहा हूँ कि सब मोग तुम्हारा कट गया है। केवल संसार-त्याग का ही योगवास है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि तुम अनेक लोगों के लिए आदर्श होगे, लोक-गुरु बनोगे।''

एक अन्य दिन की भी बात उनके मानस-पटल पर स्पष्ट उमर आई। उस दिन उन्हें माँ मवानी का प्रत्यादेश प्राप्त हुआ था। उन्होंने एक विचित्र स्वप्न देखा कि जगज्जननी भवानी उनके सम्मुख खड़ी होकर कह रही है, "वत्स, तुम मवानीपुर जाओ। वहाँ मेरे सामने बैठकर पुरच्चरण अनुष्ठान करो। तुम्हारा सब अभीष्ट पूरा होगा।" स्वप्न देखकर राइचरण सिहर गये, विछावन पर उठ बैठे और बहुत देर तक उनका मन आलोड़ित रहा। फिर, रात गंभीर होने पर उन्हें नींद आ गयी थी।

आज राह चलते-चलते राइचरण बाबू के मन में तरह-तरह की भावनाएँ उठ रही थीं। सोच रहे थे, माग्य के अमीघ विधान ने उन्हें बैरागी बना दिया; अब वे किघर जाएँ, किस दिशा की ओर पाँव बढ़ावें? उनके कान में बार-बार आवाज आ रही थी, भवानीपुर, भवानीपुर...! भाव-तन्मय अवस्था में उनके पाँव अपने-आप भवानीपुर के मार्ग पर बढ़ने लगे।

भवानीपुर में एक विख्यात शक्ति-(पंचमुंडी) पीठ है। पंचमुंडी ग्रासन पर अपरुप महिमा-मंडित देवी की मूर्ति ग्रिधिटित है। यह ग्रनेक साधकों की साधनास्थली है। यहाँ राइचरण घोर कष्टपूर्वक, किठन, दीर्घ पथ पाँव-पैदल पार करते हुए पहुँचे।

इस शक्तिपीठ में शक्तिमंत्र की सिद्धि और पुरश्चरण के लिए राइचरण को देवी का श्रादेश प्राप्त ही था। विभिन्त शक्ति-साधन-कियाओं के लिए श्रनुष्ठान की सुयोग सुविधा भी शीघ्र उपलब्ब हो गयी।

उस दिन सूर्यग्रहण था । भवानी देवी की वेदी के सामने बैठकर राइचरण ने पुरइचरण शेष किया ही था कि हठात् वे ग्रानिवंचनीय भावावेश से ग्राच्छन्न हो गये । ग्रांखें शिव-नेत्र (ग्राज्ञा) चक्र-पर केन्द्रित हो गयी, वाक्-शक्ति भी लुप्त हो गई ग्रौर देह से पसीना चूने लगा । नवागत साधक की यह ग्रपूर्व दशा देखकर कोलाहल मच गयी ।

दो-तीन घंटे के बाद राइचरण को होश श्राया श्रौर श्रांखें मल कर चारों श्रोर देखने लगे।

मवानीपुर शक्तिपीठ में एक बूढ़े ब्राह्मण रहते ग्रीर साधन-मजन किया करते थे। राइचरण की यह अवस्था देखकर, वे उनकी सेवा ग्रीर देखमाल करने लगे। राइचरण के वाह्य ज्ञान लौटने पर उन वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा, "बावा, बोलो तो, ग्रमी कैसा महसूस कर रहे हो ?"

राइचरण विस्फारित नेत्रों से इघर-उधर देखने लगे मानो कोई ग्रपूर्व धन खोज रहे हों। कुछ देर वाद खेद पूर्वक बोले, ''ग्रभी तो यहाँ देख रहा था, माँ खड़ी है। वे कहाँ चली गई?''

"बाबा, तुम किसकी वात कह रहे हो ?"
"माँ जगज्जननी की बात कह रहा हूँ।"

इसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा, उसे सुनकर लोगों के ग्राह्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ग्राज ही इस ग्रनुमूित के माध्यम से राइचरण को ग्रपने ग्रध्यात्म-जीवन के लिए बहुत बड़ा निर्देश मिला था। इष्टदेवी महामाया उनके सम्मुख साक्षात स्वयं ग्राविर्मूत हुई थीं ग्रौर उनसे बोलीं, ''तुम सरयू तट पर जाग्रो, वहीं ग्रपनी इप्सित परम वस्तु का संधान तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे ग्रध्यात्म-जीवन के गुरु वहीं रहते हैं। उनकी कृपा से तुम्हें शीघ्र ही इष्टलाम होगा।"

मावाविष्ट राइचरण की ग्राँखों से पुलकाश्व ग्रविरल झर रहा था। यह माव करने पर उनके मन में प्रश्न उठा, कौन व्यक्ति मेरे गुरु महाराज से पहचान करा देगा? मैं तो उन महापुरुष को पहचानता नहीं हूँ !''

अन्तर्यामी जगन्माता ने मृदु स्वर में कहा, ''तुमको यह सब सोचना नहीं होगा। तुम्हारे गुरु तुम्हारी बात जानते हैं। वे वहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका नाम शंकरारण्य पुरी है। श्रापने पूर्वाश्रम में वे खरदेह नामक स्थान के वैष्णव श्राचार्य थे। उन दिनों वे योगेन्द्र नाथ गोस्वामी के नाम से परिचित थे। बड़ी-बड़ी ग्राँखें, श्राजानुबाहु ग्रौर सुन्दर डील डौल को देखते ही उन्हें पहचान आग्रोगे।''

कृपामयी देवी ने श्रागे कहा, "स्वामी शंकरारण्य स्वामी विरक्त संन्यासी हैं। कुछ दिन हुए, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि किसी को शिष्य नहीं बनावेंगे। किन्तु वत्स तुम्हें, कोई मय नहीं, तुम्हारे मामले में उन्हें श्रपनी प्रतिज्ञा मंग करनी होगी।"

राइचरण के आनंद की कोई सीमा नहीं रही । मिनतपूर्वक इष्टनाम जपते हुए वे सरयू तीर पहुँचे । यह पुण्य नदी अयोध्या धाम होकर बहती है । इस नदी के किनारे-किनारे मुमुक्षु राइचरण अपने गुरु को खोजते चल रहे थे । मन में डर था, पता नहीं मेंट होने पर वे मुझ पर कृपा करेंगे या नहीं !

हठात् एक दिव्यकांति वैष्णव संन्यासी पर उनकी दृष्टि पड़ी। स्नानोपरान्त हाथ में काठ का कमंडल लिए वे जा रहे थे। राइचरण उनकी ख्रोर आगे बढ़ें। संन्यासी ने हाथ उठाकर उन्हें अपने निकट बुलाया। बोले, ''वत्स, आशो-आओ! मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में हूँ।'' राइचरण समझ गये, भवानी मां द्वारा निर्दिष्ट यही महापुरुष मेरे अध्यात्म-जीवन के निर्णायक गुरु हैं। उन्होंने संन्यासी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया।

सरयू नदी के किनारे एक छोटा-सा वन था। उस वन के बीच छायाच्छन्न निर्जन परिवेश में एक छोटा-सा आश्रम था। महापुरुष संन्यासी धीर-गंभीर गति से यहाँ आये। सामने एक भजन कुटी थी। गोवर से लिपे आंगन में एक आरे तुलसी-चौरा था। महापुरुष अन्दर गये और कुछ क्षणों के लिए दरवाजा बन्द कर लिया।

ग्रांगन में एक तरुगा शिष्य-सेवक प्रतीक्षा में खड़ा था। वह तुरत ही राइचरण के सामने ग्राया। उसके हाथ में जल का घड़ा था। उसने मिक्त-पूर्वक राइचरण के धूल-कादो सने पाँव धो दिए। तत्पक्ष्चात् वह शिष्य राइचरण के निकट बैठ कर जो कुछ कहने लगा वह सुनकर राइचरण के विस्मय की सीमा नहीं रही।

कुछ ही दिनों पूर्व सूर्यग्रहण था। गुरु महाराज उस दिन बहुत देर तक ध्यान-भग्न रहे। बाह्य ज्ञान लौटने पर वे हठात् सानन्द ग्रस्फुट स्वर में बोल उठे, "ग्रहा, कितना भाग्यवान है! कितना भाग्यवान !"

सेवक-शिष्य ने उनकी इस उक्ति का मर्म जानने के लिए पूछा, ''ग्राप बाबा, ग्राप किसके सौभाग्य की बात कह रहे हैं!''

गुरुजी महाराज ने कहा, 'तो सुनो ! मैं बताता हूँ। भवानीपुर सिद्धपीठ में एक शुद्ध-सत्व साधक पुरश्चरण कर रहा था। महामाया उस पर प्रसन्न हुईं। उसके फलस्वरूप मेरे ऊपर देवी का अनुग्रह और निग्रह, दोनों ही हुआ। उनका प्रनुग्रह यह कि उन्होंने उस साधक के ईश कर्म-साधना के लिए गुरु रूप में मुझे अंगीकार किया है। निग्रह यह कि उन्होंने मुझे अपनी प्रतिज्ञा मंग करने के लिए आदेश दिया है। मेरा संकल्प था कि अब मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊँगा। लेकिन उस तरुण साधक के लिए मुझे अपना वह संकल्प त्याग करना पड़ रहा है। बाद में तुम देखोगे इसको लेकर अनेक लोगों का कल्याण होगा।"

जगज्जननी की इस कृपा-कथा को सुनकर राइचरण के स्रानंद की सीमा न रही । पुलकाश्रु से उनका वक्षस्थल भींग गया । फिर, उनकी दीक्षा का समय श्राया । सरयू में स्नान करके श्राने पर उनको तिलक लगाया गया । लेकिन कंठी-माला कहाँ ? वह तो लाया नहीं गया है ?

पुरी महाराज ने कहा, "ग्रब क्या होगा ? माला कहाँ से ग्रावेगी ?"

सेवक-शिष्य ने उत्तर दिया, "प्रमु, उस बार ग्रापने ग्रपने लिए तीन मालाएँ खरीदी थी, वह तो मेरे पास ही रखी है। ग्रव तक उसका व्यवहार नहीं किया गया है। क्या मैं उनको बाहर निकालूँ?"

पुरी महाराज ने कहा, "श्रहा ! यह महामाया की कैसी श्रद्भुत कृपा है ! देख रहा हूँ कि भवानी मुझ श्रघम कीटाणुकीट के माध्यम से इस भक्त पर कृपा-वर्षण करना चाहती हैं ! श्रच्छा, तो उस माला को इसके गले में पहना दो।"

तत्परच।त् पुरीजी महाराज ने मुमुक्षु राइचरण को मंत्र-दीक्षित किया। उनका यह मंत्र अपूर्व शिक्त-संचारित था। जैसे ही वह मंत्र कान में पड़ा—नवीन शिष्य की सम्पूर्ण सत्ता आलोड़ित हो गयी। अश्रु, पुलक-कम्पन और स्वेद आदि सभी सात्विक लक्षण उसमें प्रकट हो गये। प्रेमोन्मत्त दशा में उनका देह थर-थर काँपने लगा।

नव-दीक्षित शिष्य में ग्रष्ट-सात्विक प्रेम-विकार को देखकर गुरुदेव ग्रसीम ग्रानन्द से भर उठे। शिष्य को गले से लगाकर ग्रश्रु-वर्षण करने लगे।

राइचरण ने पाया कि उनके गुरू साक्षात करुणावतार हैं। प्रमुश्री नित्यानन्द की प्रेम-शक्ति उनमें पूर्णतः प्रतिफलित है। वे प्रेम-शक्ति के जाग्रत मूर्त्ति-रूप है, साथ-ही-साथ महाशक्तिधर भी है। ऐसे महाप्रमु की स्नेह-छाया प्राप्त कर राइचरण कृतकृत्य थे।

उन्होंने गुरूदेव द्वारा उपदिष्ट वैष्णव-साबना-प्रणाली का ग्रम्यास प्रारंम कर दिया । श्रीचैतन्यदेव द्वारा प्रकटित तत्त्व का मर्म समझने में उन्हें विलम्ब नहीं हुग्रा ।

राइचरण का जन्म तांत्रिक वंश में हुआ था और उन्होंने अपने कूल-गुरु से काक्त-दीक्षा भी ली थी। उनके इस सुदृढ़ साधन आधार पर गुरु शंकरारण्य पुरी जी वैष्णवीय प्रेम-भिवत का महारस ढाल दिया था। कालान्तर में यह रस-धारा उत्तर भारत में चतुर्दिक फैल गई। उस समय राइचरण घोष ने सर्वजन-वंदित आचार्य चरणदास बाबाजी के नाम से आत्म-प्रकाश किया। उनके नेतृत्व में प्रेम - भिवत और नाम-कीर्त्तन पर आधारित एक जीवन्त सार्वजनिक वैष्णव-आन्दोलन चल पड़ा।

यशोहर के नड़ाल महकामा में एक गाँव है महिषखोल । वहाँ के कायस्य लोग खूब सम्पन्न थे। एक कायस्थ-घर के मोहनचन्द्र घोष के ज्येष्ठ पुत्र थे राइचरण । उनका जन्म सन् १२६० के २६ चैत्र को हुआ था।

राइचरण प्रायः ५ वर्ष के थे तभी उनके पिता मोहनचन्द्र की मृत्यु हो गई।
माँ कनकसुन्दरी और चाचा ईशानचन्द्र की देखरेख में उनका लालन-पालन होने
लगा। उनके दो माइयों की मृत्यु हो गयी थी, माँ के वे ही एक मात्र पुत्र बचे
थे। इसलिए बड़ा भ्रादर-स्नेह से उनका पालन हुआ। माँ बड़ी उदार और
धर्मपरायणा थीं। माँ का ये गुण बाल्यकाल से ही राइचरण में प्रस्फुटित
होने लगी।

वर्षा के दिन थे। राइचरण ने देखा कि उनके एक सहपाठी को छाता नहीं है। बस श्रपना छाता उस साथी को श्रानन्दपूर्वक दे दिया। उसी तरह एक बार राह में एक गरीब व्यक्ति को जाड़े के शीतकष्ट में देख कर पिता के मूल्यवान शाल को श्रपने शरीर से उतार कर उसे दे दिया।

एक दिन वे स्कूल जा रहे थे तो राह में एक वृद्ध व्यक्ति पर नजर पड़ी, जो घोर ज्वराक्रांत था और चलने में श्रसमर्थ हो रहा था। रास्ते के किनारे उसका चावल-दाल का बोझा पड़ा था। उनका हृदय दयाई हो श्राया। बोझे को अपने सिर पर उठा लिया और उस वृद्ध को अपने घर पहुँचा श्राया।

माँ ने भी अपने पुत्र के ऐसे कार्यों में उत्साहबर्द्ध न करने में कभी कंजूसी नहीं की।

युवावस्था में राइचरण का विवाह हुआ। नई वधू स्वर्णमयी के साथ उनके दिन आनन्दपूर्वक कटनेलगे। किन्तु इसी बीच दुर्भाग्य की छाया उनके जीवन पर पड़ी। उनके दो पुत्रों की मृत्यु हो गई और परिवार शोक-सागर में डूब गया। वंश-रक्षार्थ उन्होंने एक-एक कर दो और विवाह किये।

तत्पश्चात् राइचरण का सांसारिक-जीवन सब प्रकार से सफल रहा। पैतृक-जगह-जमीन, धन-सम्पत्ति यथेष्ठ थी ही, स्वयं भी अच्छा ही धनोपार्जन किया। जमीन्दार की नौकरी करने के बाद और भी श्री-वृद्धि हुई। नायक और सुपरिन्टेन्डेन्ट के रूप में वे जमीन्दार और प्रजा—दोनों पक्ष के विश्वासपात्र थे, चतुर्दिक ग्रच्छी कीर्ति ग्रर्जित की।

राइचरण का घर सब प्रकार से भरा-पूरा ग्रीर शांतिपूर्ण था। ग्रितिथियों ग्रीर सगे-सम्बंधियों का ग्राना-जाना लगा रहता था। होली, रास, झूलन, दुर्गोत्सव में मजन-की तंन ग्रादि विशेष धूम-धाम से ग्रनुष्ठित होते थे। जन-कल्याण कार्यों में मी वे दिल खोल कर खर्च करते थे। तालाब खुदवाने में, पाठशालाएँ खोलने में उनकी विशेष ग्रमिक्चि ग्रीर उत्साह था। किन्तु इन सबसे उन्हें किसी प्रकार की भी ग्रांतरिक तृष्ति नहीं थी। मान-मर्यादा, घन-सम्पित सब कुछ निरर्थंक प्रतीत होता था। इस तरह धीरे-धीरे उनके सांसारिक जीवन का बंधन ग्रनजाने ही शिथिल हो रहा था। ऐश्वर्य ग्रीर मान-सम्मान की वृद्धि के साथ-साथ ग्रन्तस्थल में वैराग्य की मावना भी तीव्र होती गई।

राइचरण के कुल-गुरु थे शक्तिघर तंत्रसाधक। उन्होंने राइचरण के संबंध में बहुत दिनों पहले जो भविष्यवाणी की थी वह राइचरण के परवर्त्ती जीवन में सत्य हो रहा था।

भाग्य-चक्र के चढ़ाव-उतार के क्रम में राइचरण सरयू-तीर पर पहुँचे थे और महान शिवतघर गुरु शंकरारण्य पुरी की क्रपा पाकर उनका जीवन घन्य हो गया। गुरु से प्राप्त वैष्णव-दीक्षा से उनके जीवन में अपूर्व रूपान्तर आया। भानो, पारसमणि का स्पर्श पाकर वह एक नया मनुष्य हो गये। उनकी दृष्टि में सम्पूर्ण सृष्टि मधुमय, प्रेममय दीखने लगा।

"जय नित्यानन्द राम, जय गौर गुण-घाम" जपते हुए वे अयोध्याधाम की अपनी कुटी की पिवत्र धूलि में लोटते थें; कभी हँसते, कभी रोते थें । स्वमाव से गंभीर, घीर-स्थिर और सांसारिक कार्यों में सुदक्ष राइचरण अब मानों पागल हो रहे थे । उनके प्रेमावेगमय रुदन का अन्त नहीं, आँखों से अविरल अश्व-घारा बहती रहती । उनके जीवन में परम सौमाग्य का उदय हो रहा था । सद्गुरु की कुप - लीला और मंत्र चैतन्य के प्रभाव से उनके जीवन के विस्मयकारी परि-वर्त्तन की प्रक्रिया चल रही थी ।

कई दिनों के बाद गुरुजी ने कहा, "वत्स चरणदास, श्रयोध्या में श्रिष्ठक दिनों तक तुम्हारे रहने की श्रावश्यकता नहीं। यहाँ जो कुछ तुम्हें पाना था, वह तुम्हें प्राप्त हो चुका, उसे श्रन्तस्तल में घारण कर गाँव-गाँव, नगर-नगर में नाम-कीर्त्तन करते हुए देशाटन करो। उससे ही तुम्हारा श्रमीष्ट सिद्ध होगा।"

गुरु का आदेश सुन कर उनका मुख मिलन हो गया । भगवत् नाम-प्रचार के लिए अब तो उन्हें निकलना ही पड़ेगा । किन्तु यह पिबत्र सरयू-तट, यह आश्रम-कुटी, गुरुदेव का यह मधुर साम्निध्य—छोड़ते हुए उनका कलेजा फटा जा रहा था । कातर स्वर में उन्होंने गुरु महाराज से कहा, ''प्रमु, मेरी एकमात्र श्रमि-लाषा यही है कि मैं श्रापकी ही सेवा में श्रपना जीवन काट दूँ। श्रापका कृपा-घन बटोर कर इस कंगाल की झोली को भर लूँ।''

गुरुदेव ने उत्तर दिया, "यदि मेरी सेवा की ही अभिलाषा है तो तुम्हें वहीं करना चाहिए जिससे मुझे सुख-तृष्ति हो। तुम प्रत्येक द्वार पर जा कर भगवत्-नाम का प्रचार करो। नित्यानन्द प्रभु का यह आदेश-पालन करना तुम्हारा कर्त्तव्य है। यही मेरी असली सेवा होगी और इससे ही मुझे परम सुख होगा।"

विदा देते समय गुरुदेव ने कहा, "वत्स, मैं श्राशीर्वाद देता हूँ कि सभी वैष्णव-ग्रन्थ तुम्हारे हृदयस्थ होंगे। स्वयं महाप्रमु तुम्हारे हृदय में उदित होकर शास्त्रों के गूढ़ार्थ तुम्हें बता देगें। मेरा श्रादेश है कि तुम देह-मन-प्राण लगाकर उच्च स्वर से नाम-कीर्त्तंन करते हुए निकल पड़ो। यही तुम्हारे जीवन का व्रत होगा। नित्यानन्द प्रमु इस कार्य में तुम्हारे सहायक रहेगें।"

राइचरण की आँखें भर आई। कातर-स्वर में बोले, 'प्रमु, फिर आपका दर्शन कब होगा?"

"नहीं वत्स, हमलोगों की बीघ्र मेंट नहीं होगी। मगवत् इच्छा होने पर, कभी भेंट हो सकती है।" गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम कर नव-दीक्षित शिष्य राइचरण नाम-प्रचार का व्रत लेकर निकल पड़े।

उत्तर भारत के अनेक तीथों का दर्शन करने के बाद वे श्रीघाम नबद्वीप आ पहुँचे । गौरांग महाप्रभु के लीला-स्थलों को बार-बार देखकर भी उनका मन नहीं भर रहा था । हृदय में प्रेम की उच्छल भावतरंग लहरा रही थी और आँखों से निरंतर आनन्दाश्च बहता रहता ।

श्रीवास मंदिर के निकट ही जगदानन्ददास वाबाजी के श्राश्रम में चरणदास की रहने की व्यवस्था हो गयी। वहाँ दिन-रात नाम-कीर्त्त श्रीर शास्त्र-पाठ होता रहता। चरणदासजी प्रतिदिन तीन बार गंगा स्नान करते, दिनान्त श्रपने हाथों प्रसाद रंबन कर इष्टदेव को भोग लगाते श्रीर तत्पदवात् स्वयं एक मुट्टी प्रसादान्न ग्रहण करते।

नवागत वैष्णव संन्यासी की प्रेम विह्वलता भ्रीर दीन-माव ने बहुत-से नवद्वीप वासियों का ध्यान श्राकृष्ट किया।

वहाँ पास में ही नृसिहदेव का ग्रखाड़ा था। कुछ ही दिनों पहले उस ग्रखाड़े में नवद्वीप दास नामक एक भक्त युवक ग्रपनी स्त्री ग्रीर बंधु-बांघव के साथ ग्राकर टिके थे। श्रीधाम में कुछ दिनों तक रहने के बाद वे घर लौट जानेवाले थे। नवद्वीप वावू को खबर मिली कि ग्रखाड़े के निकट ही एक प्रेमिक वैष्णव साधु निवास करते हैं। वे दिन-रात भगवत-प्रेमानन्द में मतवाला रहते हैं। भक्ति-ग्रन्थ-पाठ करने बैठते ही वे सुध-बुध खो बैठते, रोते-रोते बेहोश हो जाते हैं।

नवद्वीप दास व्याकुल होकर उनके दर्शन को गए। उनके दर्शन-लाम से नवद्वीप दास के हृदय में ग्रपूर्व ग्रानन्दोल्लास का ज्वार उठा ग्रीर उन्हें ऐसा मालूम हुग्रा कि यह वैष्णव साघु उनके जन्म-जन्मान्तर के ग्रात्मीय हैं।

उस दिन उन दोनों प्रेमी साबकों के मिलन का दृश्य अपूर्व रहा। दोनों एक-दूसरे का बारम्बार आलिंगन करते और "जय निताई, जय निताई" कहते दूए उन्मत्त माव में आश्रम-प्रांगण में नाचते रहे।

वैष्णव-साधक चरणदास का श्रद्भृत श्राकर्षण था। उनके स्पर्श श्रौर सान्निध्य से नवद्वीप दास के श्रन्तर में मुक्ति की दुर्निवार श्राकांक्षा जग पड़ी श्रौर सांसारिक जीवन का बंधन ढोला हो गया।

नवद्वीप बाबू अपनी पत्नी के साथ तीर्थयात्रा को निकले थे। उन्होंने पत्नी को निकट बुलाकर शांत स्वर से कहा, "ग्रजी, देखो तुम मुझे गलत नहीं समझना। मेरे जीवन में एक नवीन ज्वार उठ रहा है जिसमें सब-कुछ बहता जा रहा है। मैं ग्रव संसार के माया-बैंधन में बैंघा रहना नहीं चाहता। मैं ग्रव यहीं इन वैंग्णव-साबक के साथ रहूँगा। ये ही मेरे ग्रध्यात्म-जीवन के पथ-प्रदर्शक हैं; ये ही मेरी जीवन-नैया को पार लगाने वाले हैं।"

यह नवद्वीप दास कीर्तां न-प्रचार यज्ञ में चरणदास बाबाजी के श्रेष्ठ सहायक सिद्ध हुए ग्रौर उनके प्रथम भक्त-शिष्य भी बने । घीरे-घीरे कई ग्रन्य ग्रनुरागी भवत ग्रा जुटे । उन भक्तों के साथ चरणदास बाबाजी सदा सखा- भाव से व्यवहार करते । उन दिनों गुरु-भाव से किसी के साथ उनका मिलन- जुलन ग्रसंभव ही था । वे सबके परम ग्रात्मीय दादा ग्रर्थात् बड़े भाई थे । इस सहज संबंध के डोर से उन्होंने सभी ग्रनुगामियों को बाँध रखा था ।

इस कम से एक छोटी-सी कीर्त्त न-मंडली वहाँ संगठित हो गयी। इस मंडली ने तत्कालीन नवद्वीप के निष्प्राण जीवन में नयी प्रेरणा का संचार किया। गौरांग महाप्रभु के उस लीला-क्षेत्र में फिर से एक नया माव-समुद्र लहराने लगा। मानो, पुराने रंगमंच पर एक नये चरणदल ने नाम-गान की नूतन उद्दोपना जगा दी। इस नवीन भाव प्रवाह के मूल स्नोत थे चरणदास बाबाजी ही। गुरु शंकरारण्य पुरीजी ने इस परम भागवत् सावक के जीवन में भगवत-नाम प्रेम की शक्ति संचारित कर दी थी और वे माविवह्वल होकर दिनानुदिन मक्तों के साथ नाम-प्रचार में संलग्न थे। इन प्रतिभादीप्त सावक के कंठ से स्वतः स्फूर्त्त की तंन पद निःसृत होते थे। उनके दृष्टि-पट पर गौरांग महाप्रमु लीला की मधुर दृश्यावली एक-पर-एक उन्मोचित हो रही थी। वे वैष्णव दशंन के गूढ़ तत्त्व और उसके माधुर्य को जन-साधारण के लिए सुस्पष्ट करते थे। उनके की त्तंन और नाम-गान से संपूर्ण नवद्वीप में श्रानन्द-स्रोत प्रवाहित हो चला।

एकबार ग्रपने साथियों के साथ श्री चरणदासजी श्री पाट-कालना पहुँचे। वहाँ गौरांग महाप्रभु ग्रौर निताई की मनोहर मूर्त्तं को देखकर उनके ग्रन्तर में भाव-तरंग उद्देलित हुई ग्रौर उन्होंने ग्रपूर्व पद-कीर्त्तन ग्रौर नृत्य प्रारंभ कर दिया।

उस समय वहाँ एक अद्मृत घटना घटी। एक पाँच वर्ष का लड़का भी कीर्तानान्द में मत्त होकर नाचते-नाचते आंगन में मूच्छित होकर गिर पड़ा। थोड़ा होश आने पर अर्ध-वाह्य अवस्था में वह बालक जो कुछ भी बोला, उसे मुनकर सब लोग अवाक् रह गये। उसकी दृष्टि शिवनेत्र पर निबद्ध थी। उसने चरणदासजी और उनके साथियों को संबोधित करते हुए कहा, "तुमलोग अविलम्ब नीलाचल (पुरी धाम) चले जाओ। क्षण मर भी देर न करो।" अबोध बालक की यह कैसी उद्दीपना थी, कैसा उसका आचरण था! किन्तु चरणदास को उसके कथन में अन्तर्हित संकेत समझने में कठिनाई नहीं हुई। उनका एकान्त विश्वास था कि कीर्तान काल में स्वयं महाप्रभु उपस्थित रहते हैं। उस भावाविष्ट शिशू के माध्यम से उनका ही यह निर्देश था। चरणदास-जी उसी दिन पुरीधाम के लिए अस्थान कर गये। श्रीक्षेत्र के उसी महाधाम में उनके जीवन प्रभु ने उनके आध्यारिमक जीवन की लीला भूमि तैयार कर रखी थी।

चरणदासजी अपने कुछ अंतरंग साथियों को लेकर पुरीधाम की यात्रा पर निकले थे। पथ-सम्बल के नाम पर उन लोगों के पास चार जोड़ा करताल, शरीर पर एक-एक वस्त्र और चादर के सिवा और कुछ नहीं था।

लम्बी यात्रा के उपरांत साखी गोपाल पहुँचे । सब-के-सब प्रेम-विभोर थे । चरणदासजी ने स्वरचित कीर्त्तन पदावली के माध्यम से प्रभु की लीला-वर्णना शुरू कर दी । उन्मत्त कीर्त्तन-गान के बीच में उन्हें बार-बार मावावेश हो रहा था । मंदिर के चबूतरे पर लोगों की भीड़ जमा थी । इस वैष्णव-दल का परिचय किसी को ज्ञात नहीं था, किन्तु सब लोग ग्रानन्द-विमोर थे। कीर्त्तन करनेवालों के मुकुटमणि थे चरणदास बाबाजी। सब की दृष्टि उनपर निबद्ध थी। सामान्य दर्शनार्थी लोग उन्हें बड़े बाबाजी के नाम से पुकारने लगे। तब से गौड़ीय वैष्णव समाज में उनका यही नाम प्रचलित हो गया।

अस्तु, उस बार का कीर्त्तन रात में देर तक चला। तदुपरांत श्री-विग्रह को विधिवतं शयन कराया गया। चरणदास जी भी मंदिर के एक चबूतरे पर एक कोने में लेट गये। रात निस्तब्ध गंभीर थी। नारियल के पेड़ों पर पुंजीभूत ग्रंधकार छाया साखी-गोपाल मंदिर के शिखर पर पड़ रही थी। चरण-दास जी ने स्वप्न देखा कि उनके सिरहाने में तेज:पुंज कलेवर वाले दो महापुरुष खड़े हैं। एक का वर्ण कंचन-गौर था ग्रौर दूसरे का तुषार-शुभ्र था।

तुषार-शुभ्र वाले महापुरुष ने चरणदासजी से कहा, "वत्स, मैं तुम्हें एक निगूढ़ मंत्र दे रहा हूँ। तुम एक निष्ठ होकर उस मंत्र का जप करोगे। तुम्हें यह श्रिषकार दे रहा हूँ कि तुम दूसरों को भी यह मंत्र दान कर सकते हो। प्रकृत श्रिषकारी भक्तों की श्रद्धा श्रीर श्रांतरिकता को परख कर तुम उनके हृदय में इस नाम का बीज वपन करोगे।" इतना कह कर उन्होंने चरणदासजी को द्वादश श्रक्षर का गौरांग मंत्र दिया। तत्पश्चात् दोनों दिव्य पुरुष श्रन्तर्घान हो गये।

चरणदासजी हड़बड़ा कर उठ बैठे। उनका मन ग्रानन्द-सागर में डूबने-उतरने लगा। सोत्साह उन्होंने ग्रपने साथियों को जगा कर कहा, "ग्ररे भाई, तुम लोग सब उठो। प्रभु, निताइ-चाँद ग्रभी ग्राये थे ग्रौर मुझपर कृपा कर गये हैं।"

प्रमु की इस ग्रहेतुकी कृपा की कहानी सुनकर मक्तों के उत्साह की सीमा नहीं रही।

चरणदासजी पर तो एक दिव्य भावावेश छा गया। 'हा निताई, जय निताई' कहकर परम ग्रानन्द में कभी नाचते और कभी विरह-वेदना से अधीर होकर कन्दन करते। संगी मक्तगण किसी भी प्रकार से उन्हें समझाने-बुझाने में ग्रसमयं थे। इसी प्रकार भावमत ग्रवस्था में जैसे-तैसे रात कटी।

चरणदासजी अपने वैष्णव-दल के साथ नीलाचल पहुँचे। जगन्नाथ देव के मंदिर में प्रवेश करते ही वे लोग कीर्त्तं के ग्रानन्द में मस्त हो गये। चरणदासजी के कंठ से स्वतः स्फूर्तं कीर्त्तं न पदावली निस्सृत होती थी श्रीक अपूर्व मावावेश में समीलोग सुमधुर कीर्त्तं न-नृत्य में तल्लीन थे। उस दिन मंदिर के जगमोहन में एक स्वर्गीय दृश्य उपस्थित हुआ। किसी अदृश्य आकर्षण-शक्ति से प्रेरित होकर दल-के-दल वैष्णव मक्त वहाँ जुटने लगे। सबलोग सोच रहे थे, यह वैष्णव महापुरुष कौन है, अपने थोड़े से शिष्यों के साथ इन्होंने किस प्रेम-शक्ति से नीलाचल के श्रीमंदिर को आलोड़ित कर दिया है।

जगन्नाथ मंदिर के श्रृंगारी पंडा मावावेश में दौड़े श्राये श्रौर चरणदास बाबाजी महाराज के गले में प्रसादी माला पहना दी। उनके ललाट पर तुलसी-चंदन का श्रभिषेक किया। भक्तगण श्रानंद विमोर थे।

दीन-हीन कंगालवेश में चरणदास जी श्रौर उनके शिष्यगण नीलाचल में चैतन्य महाप्रमु के लीला-स्थलों की परिक्रमा करते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि उनके प्राणवंत कीर्त्तन श्रौर भावावेश के स्पर्श से उन स्थलों का माहात्म्य जन-मानस में पुनः नये सिरे से, संचारित हो रहा था।

इस प्रकार चरणदासजी अपनी शिष्य मंडली के साथ नीलाचल क्षेत्र में घूमते श्रीर जहाँ—तहाँ महाप्रसाद ग्रहण कर स्रागे बढ़ जाते।

एक दिन नाम-कीर्त्तंन करते हुए वे लोग राजपथ पर चल रहे थे। उस समय नारायण क्षेत्र में कोई महोत्सव चल रहा था। द्वार पर सैकड़ों प्रसा-दार्थी मक्तों और दिरद्र लोगों की भीड़ जमा थी। बड़े बाबाजी चरणदास महाराज और उनकी मंडली के लोगों के मिलन और फटे वस्त्रों को देख कर महन्त मगवानदास जी ने सोचा कि रास्ते के मिखारियों का एक दल आ गया है। उन्होंने इन लोगों को रास्ते के किनारे ही प्रसाद के लिए पाँत में बैठा दिया।

चरणदासजी तो दीनता ग्रौर ग्रार्त्त भावना की जीवन्त मूर्ति ही थे। भिखारियों की पाँत में बैठने में उन्हें किचित भी क्षोभ नहीं हुग्रा। भोजन करने के लिए उन्हें जो पत्ता दिया गया था, वह भी फटा-चिटा था ग्रौर उस पर नीचे से रास्ते की धूल ग्रा रही थी।

यह दृश्य देखकर विय भक्त नवद्वीप दास की आँखों में आँसू आ गये। उन्होंने तत्काल चरणदासजी के पत्ते के ऊपर अपनी चादर विछा दी ताकि इस प्रकार कुछ तो खाना संमव होगा। और फिर महाप्रसाद के सम्मान की रक्षा भी होगी।

भिखारियों को प्रसाद देने के लिए जब महन्त जी आये तो उनकी दृष्टि इस और पड़ी। वैरागी के पित्रत्र वस्त्र को कहीं इस प्रकार जूठा किया जाता है ? इन मूर्खों को तो कोई ज्ञान ही नहीं है । महन्तजी क्रोध सेउत्तप्त हो गये। उत्तेजित कंठ से वे बोले, "महज पेट लिए कंगाल का वेश बारण कर इन मूर्खों ने वैष्णव-वर्म की मर्यादा मिट्टी में मिला दी । छि:!"

चरणदासजी ने इस बात पर कान नहीं दिया। स्मित हास्य के साथ बोले, "महाराज हमलोग तो वैष्णव नहीं हैं। कभी वैष्णव हो सकेंगे, इसकी भी श्राशा हमलोगों को नहीं है। ग्राशीर्वाद दीजिए कि हमलोग श्राप जैसे वैष्णवों के दासानुदास हो सकें। हमारे इसी उत्तरीय वस्त्र पर प्रसाद डाल दें। हमलोग हाथों पर ही बाँट कर खा लेंगे।"

तत्पश्चात् चरणदासजी का वास्तविक परिचय लोगों को मिला। उनके कंगाल वेश श्रौर दीनता पूर्ण श्राचरण से महन्तजी का चैतन्य जग गया।

उस दिन चरणदास जी नरेन्द्र सरोबर से जगन्नाथ मंदिर की श्रोर श्रा रहे थे। राह में जगन्नाथ-वल्लम मठ के महन्त भूतनाथ स्वामी से उनकी मेंट हो गयी। स्वामी जी वड़े तामझाम के साथ कहीं जा रहे थे। छत्र-चँवरधारी श्रनुचरों का एक दल उनके साथ था। बाबाजी श्रपनी शिष्य-मंडली के साथ सामने श्राकर स्वामीजी को साष्टांग प्रणाम किया। महन्तजी ने हाथ उठाकर श्राशीर्वाद देते हुए कहा, "नारायण, नारायण"।

वैष्णव दल के कुछ दूर चले जाने पर महन्तजी के मन में एक विचार उठा। उन्होंने श्रपने पार्षदों को मेज कर उस वैष्णव-दल को बुलवाया।

इसवार भी चरणदास और उनके सँगी भक्तगण स्वामीजी को दंडवत प्रणाम करना नहीं भूले। किन्तु इसवार स्वामीजी का व्यवहार कुछ दूसरा ही रहा। इनलोगों के दंड-प्रणाम के उत्तर में उन्होंने प्रति नमस्कार करते हुये कहा, "नमो नारायण।" पता नहीं, उन्होंने चरणदासजी में किस शक्ति का प्रकाश देखा? विनम्र माव से उन्होंने चरणदासजी को कहा, "देखिये पता नहीं, वयों मेरे मन में विश्वास हो रहा है कि ग्राप एक उच्च स्तर के महात्मा हैं। ग्रापको देखते ही मेरा मन ग्रानन्द से मर उठा है। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ग्राप श्रीकृष्ण चैतन्य के ग्रांतरंग साथी हैं। मैं सन्यासी हूँ ग्रीर श्राप वैष्णव है। किन्तु इससे क्या ग्राता-जाता है? ग्रापलोग मेरे जगन्नाथ वल्लम मठ में एक कोठरी लेकर क्यों नहीं निवास करते हैं? इससे सचमुच मुझे बड़ी प्रसन्तता होगी।"

स्वामीजी के इस ग्रामंत्रण को चरणदासजी ने स्वीकार कर लिया। वे ग्रपने साथियों के साथ ग्राकर जगन्नाथ वल्लभ मठ में ग्राकर रहने लगे। नाम-प्रचार ग्रीर कीर्त्तनान्द में उन लोगों का समय कटने लगा। इस बीच अनेकानेक मक्त बाबाजी की शरण में आये। उनमें एक थे मक्त शीतल दास जी। उनकी कहानी बड़ी विचित्र है। इनका ब्राह्मण-परिवार में जन्म हुआ था। वाल्यावस्था में ही इन्हें एक रामानन्दी मठ का महन्त बनाया गया। एक दिन चरणदास बाबाजी अपनी भक्त मंडली के साथ जा रहे थे। बाबाजी महाराज तो मावाविष्ट अवस्था में चल रहे थे और भक्त मंडली उनके साथ प्रेमानन्द में मत्त, नाम कीर्त्तन-करती जा रही थी। बाबाजी महाराज के मावमधुर स्वरूप को देखकर उन बालक महन्त में अपूर्व भावान्तर हुआ। व्याकुल होकर वह चरणदासजी के शरण में आ गये।

कुछ दिनों बाद रामानन्दी सम्प्रदायवालों ने शीतलदास को न केवल महन्त-पद से हटा दिया, विल्क उनको मठ से मी निकाल बाहर किया। दोनों पक्षों के बीच जोरदार मोकदमाबाजी चली, जिसमें अन्ततः शीतलदास के पक्ष की हार हुई।

इस मामलाके न्यायकर्त्ता थे किशोरी वाबू, जो बाबाजी महाराज के परम भक्त थे। उस मोकदमा का फैसला सुनाने के बाद, उसी दिन बाबाजी का दर्शन करने ग्राये।

चरणदासजी ने पूछा, "किशोरी आज तुम्हारा मुँह मलिन क्यों है ?"

किशोरी बाबू ने उत्तर दिया, "प्रभु, ग्राज एक मोकदमा का फैसला सुनाने के बाद से मेरा चित्त ग्रशान्त हो रहा है। यह शीतल दास वाला मोकदमा था। उस मोकदमे के सारे तथ्यों से मैं ग्रवगत हूँ। मैं समझ रहा था कि बालक शीतलदास को उसकी गद्दी वापस मिल जायगी। किन्तु दुःख की वात यह हुई कि उसके पक्ष के समर्थन में वैसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया। इसलिए उसके विरुद्ध फैसला देना पड़ा। इसलिए मैं सोच में पड़ा हूँ कि मैंने कोई ग्रन्थाय तो नहीं किया!"

किशोरी बाबू को सांत्वना देते हुए बाबाजी महाराज ने जो कुछ कहा, उसे सुनकर वे विस्मित रह गये। बाबाजी ने कहा, "देखो, जगन्नाथ देव की कुपा से फैसला उचित ही हुआ। बालक शीतलदास ने इस मोकदमे के पहले ही जगन्नाथ देव से प्रार्थना की थी कि उसे इस महन्ती का कोई प्रयोजन नहीं—वह एकान्त भाव से उनका अनुयायी होना चाहता है। जगन्नाथ देव तो भक्तवत्सल ठहरे। उन्होंने इसी प्रकार से अपने भक्त की मनोकामना पूरी कर दी है। तुम तो, किशोरी, निमित्त मात्र हो।"

नीलाचल घाम में चरणदास महाराज के मक्तों की संख्या क्रमज्ञः बढ़ती गई। उनमें केवल साधाराण लोग ही नहीं थे। सब के सब इस कंगाल वैष्णव साधु के चरणों में नत मस्तक थे।

जगन्नाथ मंदिर के जगमोहन में, गरुड़ स्तम्म के पीछे एक पत्यर पर श्रीचैतन्य देव का चरण-चिह्न ग्रांकित है। सैकड़ों वर्षों से यह शिला-खंड उसी प्रकार पड़ा हुग्रा है। यह केवल गौड़ोय वैष्णव समाज के लिए ही नहीं, विक सम्पूर्ण देश के वैष्णव मनतों के लिए श्रद्धा की वस्तु है—एक मूल्यवान ऐतिहासिक स्मारक है।

चरणदासजी मंदिर में ग्राने पर इस शिला-खंड के चारों ग्रीर कीर्तान-नर्त्तन करते। विशेष किसी पुण्यतिथि या पर्य के ग्रवसर पर मंदिर में इतनी मीड़ होती थी कि उस शिला-खंड की पिवत्रता की रक्षा करना कठिन हो जाता। ग्रनेक लोग उस पर पैर रख देते थे। यह देख कर चरणदासजी के हृदय में कोई शूल-सा चुम जाता था। उन्होंने उस शिला की मर्यादा रक्षा के लिए पुरी के राजा को जा पकड़ा। राजा की श्रनुमति से उस शिला-खंड को वे जगन्नाथ मिदर के जगमोहन से उठा लाये ग्रीर मंदिर के उत्तरी-द्वार के निकट एक मंदिर में समारोह के साथ स्थापित किया।

एक दिन सिद्ध वकुल मठ के अधिकारी ने बाबाजी को सक्तों के साथ आकर महाप्रसाद ग्रहण करने का आमंत्रण दिया। वहाँ प्रसंगवश चैतन्य महाप्रमु की गुंडिचा मार्जन लीला की चर्चा चली। महाप्रमु की यह लीला कालकम से लुप्त हो गई थी।

वैष्णव-साधुयों ने जिद पकड़ ली कि बाबाजी महाराज को ही उस लीला-उत्सव का पुनरुद्धार करना होगा। बाध्य हो चरणदासजी को यह मार स्वीकार करना पड़ा। उपस्थित वैष्णव महन्त और वैष्णव मक्तों को हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, ''मैं तो सेवा-अनुष्ठानादि की परिपाटी को पुनर्जागरित करने की प्राणपन से चेष्टा करूँगा ही, किन्तु इस कार्य में मुझे वैष्णव जनों का ग्राज्ञीविद और निताई चाँद की कुना चाहिए।''

इन वैष्णव महापुरुष की प्रेरणा से वैष्णव भक्तों के बीच उत्साह और उद्दीपना का ज्वार उमड़ पड़ा। उनलोगों के प्रयास से सैकड़ों कलसी, सम्मार्जनी, ढ़ोल-करताल आदि का जोगाड़ हो गया। भक्त-जन उत्साहपूर्वक नर्तान-कीर्तान करने लगे। गुंडिचा मंदिर में अपूर्व भावावेश और सात्दिक प्रेरणा की लहर उठने लगी। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की दैन्य-मधुर मार्जन-लीला का पुनरुजीवन सिद्ध हुआ।

चरणदासजी के अलौकिक प्रभाव से उस वर्ष पुरी-धाम का रथ-यात्रा उत्सव अत्यन्त प्राणवन्त और प्रेरणाप्रद रहा । लाखों दर्शकों के हृदय में गौरांग लीला की अतीत स्मृति जग गई। श्रीजगन्नाय देव रथ पर बैठा दिये गये थे। रथ चलानेवाला कालबेठिया-दल रथ खीं बने वाली रस्सी पकड़ कर खड़ा था। मुवन मंगलकारी हरिनाम की ध्वित से दिशाएँ मुखरित हो रही थीं। उसके साथ शंख, झाँझ, करताल श्रादि वाद्यों का भी तुमुल निनाद हो रहा था। दर्शकों के मावोल्लास श्रीर श्रानन्द का क्या कहना! इस उत्सव के केन्द्र-बिन्दु थे चरणदास बाबाजी। वे भी मावोद्देलित अवस्था में मृदंग आदि वाद्यों के ताल पर कीर्तानानन्द में नाव-गा रहे थे।

भावावेश के कारण बाबाजी की आँखों में अश्रुकण ढलमल कर रहे थे। गौरांग लीला के मधुर पद स्वमेव उनके कंठ से निकल रहे थे। और, कीर्त्तनियाँ भक्त-गण भी उनके पदों को अनावास पकड़ कर गाते जाते थे। भावसागर गौरांग सुन्दर चैतन्य देव के महाभाव में वाबाजी उन्मत्त थे। उनको घर कर भक्तलोग गा रहे थे, ''तीनों लोक में हमारे प्राणबन्धु गौरांग को छोड़कर और कोई नहीं है।"

प्रगाढ़ भावावेश में गाते गाते वाबाजी महाराज जमीन पर गिर गये। उनके शरीर में ग्रश्नु, पुलक-कम्पन ग्रादि सात्विक भाव को देखकर लाखों दर्शनार्थियों के हृदय में दिव्य प्रेरणा का संचार हो ग्राया ग्रौर उत्सव-क्षेत्र में भाव-सागर ज्वारोद्देलित हो उठा।

नीलाचल महाधाम में इन नवागत वैष्णव महापुरुष के प्रमाव से प्रेमा-भिक्त की एक लहर-सी दौड़ गई। प्रेमदाता निताई चाँद के सच्चे साधक चरणदासजी मानो निताई चाँद की प्रेम शक्ति का एक ग्रंश लेकर उस क्षेत्र में अवतीर्ण हुए थे। नर्त्तन-कीर्त्तन और भाव-रस की उन्मादना द्वारा वे प्रेमलीला का चतुर्दिक विस्तार कर रहे थे।

जगन्नाथ धाम में जो भी उत्सव होता, उसमें चरणदासजी अवश्य सम्मिलत होते। उनके प्रेम भावाविष्ट कीर्तन और नाम-गान से जन-साधारण में भी दिब्य भाव का संचार होता था। वहाँ के सिद्ध पुरुष श्री वासुदेव रामानुज दास चरणदास वाबाजी के गुणों से मुख्य थे। वे अक्सर कहा करते थे, 'ये महात्मा कोई साबारण मनुष्य नहीं है। ये निश्चित ही भगवान के पार्षद हैं। ऐसी प्रेम-भावना मैंने कभी नहीं देखी।"

अन्ततः वाबाजी महाराज नीलावल से नवद्वीप लौट आये। पुराने बन्धु-बान्वव से मिलकर वे अत्यन्त आनंदित थे। एक दिन वे कीर्त्तन समाप्त होने पर आँगन में बैठे थे। उसी समय एक वैष्णव वहाँ आ पहुँचे। वे उत्तुक नेत्रों से बाबाजी महाराज का मुख देखने लगे। वे उनसे पूर्व परिचय का सूत्र संकेत दूँढ़ रहे थे। वाबाजी महाराज को भी नवागंतुक वैष्णव को पहचानने में विलम्ब नहीं हुआ। बाबाजी के गृहस्थ जीवन काल में ये वैष्णव उनकी ससुराल के थे। किन्तु बाबाजी तो अपने पूर्वाश्रम जीवन पर विस्मृति का पर्दा डाल चुके थे और उस पर्दे को कदापि उन्मोचित करना नहीं चाहते थे।

नवागत वैष्णव से पूछकर बाबाजी ने जाना कि इनका नाम माधव दास है। इनके गुरु का नाम था महन्त श्रीपाद गौर हिर दास, जो उच्च-स्तर के महापुरुष थे। वे मी नवद्वीप धाम में ही रहते थे। यह जानकर चरणदासजी उनके दर्शनार्थ चल पड़े।

गौर हरिदास का व्यक्तित्व दिव्य लावण्यपूर्ण था। ग्रवस्था लगमग पच्चासी वर्ष की थी। वे चूपचाप एकान्त भाव से निरंतर माला पर जप किया करते थे। चरणदासजी घूम-फिर कर बार-बार इनके पास ग्राने-जाने लगे। कैसा ग्रद्भुत ग्रार्कषण था इन वृद्ध वैष्णव संत का!

इस बीच कथा प्रसंग में माधव दास से चरणदासजी के ससुराल संबंध की बात लोगों को मालूम हो गई। माधव दास के ग्रनुरोध पर चरणदासजी संत गौर हरिदास के साक्षम में कुछ दिनों तक रहे।

उस आश्रम के सामने एक विस्तृत शस्य-श्यामल खेत था। वृद्ध संत गौर हिरदासजी एक दिन खेत में बैठे खर-पतवार उखाड़ रहे थे। उस समय चरणदासजी नित्य की माँति कीर्त्तन के लिए बाहर जा रहे थे। वृद्ध वैष्णव संत को यह सामान्य काम करते देख कर उन्हें आश्चर्य हुआ। श्लेषपूर्ण माषा में उन्होंने कहा, "बाबाजी महाराज, यही काम करना है तो संसार त्याग करने का क्या दरकार?"

वृद्ध वाबाजी एकाग्र मन से अपना काम करते हुए बोले, 'वाबा, यह तो माया की दासता है। यह काम भी तो परम-पुरुष भगवान का ही है।"

चरणदासजी ने व्यंग्य पूर्वक कहा, "यह तो केवल कहने की वात हुई। लोहे की जंजीर से बाँचिए या सोने की जंजीर से बाँधिए, बंधन का कष्ट तो समान ही होगा।"

गौर हरिदास ने कोई उत्तर नहीं दिया । बहस में न पड़कर वे दत्त-चित्त से अपना काम करते रहे । चरणदासजी भी अपनी राह गये ।

कुछ दूर जाने के बाद चरणदासजी को बड़ी ग्लानि हुई, सोचने लगे, कैसा घृणित काम वे कर बैठे हैं। उनका ग्रहंकार तो लेश मात्र भी कम नहीं हुग्राहै ' क्यों उन्होंने शुद्ध-सत्व वृद्ध संत को अपमानित किया है ? यह तो वैष्णव के लिए घोर अपराध है। एक ओर तो निताई चाँद का दास बता कर अपना परिचय देते हैं और इघर श्रंतर में इतन। अहंकार पाल रखा है। और, जब अभिमान है तो सभी इंन्द्रियाँ भी सबल जागृत हैं। सँसार का त्याग कर वैष्णव-वेश घारण किया है किन्तु आज तक श्रंत्म-शुद्धि नहीं हुई! क्या यह लोक-प्रवंचना नहीं है ?

अनुताप से चरणदासजी का भ्रंतर दग्ध होने लगा। वे तेजी से लौट पड़े। गौर हरिदासजी के निकट आकर उनके चरणों पर गिर पड़े। रो-रोकर कहने लगे, ''बाबा, मैं आपका ज्ञानहीन, अबोध संतान हूँ। वैष्णव तत्व का वास्तविक अर्थ आज तक मैं हृदयंगम नहीं कर सका हूँ। अभिमानवश मैंने आपके प्रति अनेक रलेषपूर्ण, व्यंग्य वाक्यों का प्रयोग किया है। यह अपराध क्षमा कीजिए, महाराज।''

बूढ़े बाबाजी ने क्षमा-दृष्टि से चरणदासजी को देखा और स्नेहपूर्ण हाथों से उनको सहलाते हुए शांत करने लगे।

चरणदासजी सोचने लगे कि जो अपराब उन्होंने किया है, उसका प्रायश्चित निष्वय ही उनको करना चाहिए। भ्रांतिवश उन्होंने जिस साधु-पुरुष का अपमान किया है, उससे ही उन्हें तत्वज्ञान की शिक्षा और वैष्णव मेस लेना होगा। तभी तो उनका अहंकार समूल नष्ट हो सकेगा।

उनके इस प्रस्ताव को वृद्ध ग्राचार्य ने सहषं स्वीकार किया ।

अनुष्ठान के एक दिन पहले, सुबह में चरणदासजी ने उन वृद्ध वैष्णव श्राचार्य से निवेदन किया, "महाराज, कुछ दिन हुए, मैंने स्वप्न में एक मंत्र प्राप्त किया था, यदि आप उपयुक्त समझें तो वही मंत्र मुझे प्रदान करें।"

आचार्यं ने वही मंत्र उन्हें दिया और उनका साधुनाम रखा 'राधारमण चरणदास'।

मुंडित सिर, कमर में डोरी-कौपीन घारण किये चरणदासजी द्वार-द्वार मिक्षाटन के लिए निकल पड़े। आँखों से आँसू झर रहे थे, मुख पर वैष्णवीचित आतं मावना थी। संपूर्ण आकृति ही दीनतापूर्ण थी। सबसे कहते चलते थे, "आप क्षमा मिक्षा दीजिए। आशीर्वाद दीजिए कि मैं अभिमान शून्य होकर निताई चाँद का दासानुदास बन सकूँ। ज्ञात-अज्ञात रूप से मैंने जो भी अपराध किया है, उसके लिए क्षमाप्रार्थी हूँ। मेरा अपराध मार्जन कर मेरा सब बंधन काट दीजिए। मैं घोर वैष्णवापराची हूँ। आपकी दवा के बिना मेरा निस्तार नहीं है।"

उस दिन नवद्वीप में जिसने भी उनका यह आर्रापूर्ण दीन रूप देखा, वहीं रो पड़ा।

शंकरारण्य पुरी ने उनके श्रंतर में जिस दोक्षा-बोज का ग्रारोपण किया था उसको महात्मा गोर हरि दास न अपने कृपा-जल से सीच दिया था। फलतः चरण दास महाराज का प्रेम दायक, परमाश्रय दाता रूप धीरे-धोरे आत्म प्रकाश करने लगा। उनकी करुणाधारा समग्र समाज में, सभी स्तर के लोगों में प्रसारित होने लगा। क्या धनी, क्या निर्धन, क्या शुद्धात्मा ग्रौर क्या पाखडी— सभी प्रकार के लोगों को उनकी प्रेमपूर्ण कृपा प्राप्त हुई।

एक दिन की बात है, चरणदास बाबाजी नबद्वीप स्थित महाप्रमु मंदिर में मूर्ति-दर्शन के लिए गये थे। बहाँ हठात् उनकी दृष्टि एक प्रिय दर्शन तरुण मक्त पर पड़ी। उसकी ग्रायु २० वर्ष से ग्रक्षिक नहीं थी। वहाँ मंदिर-प्रांगण में दीनमाव से खड़ा-खड़ा गौरहरि की मूर्ति के प्रति अपने प्राणों की पीड़ा निवेदित करते हुए फूट-फूट कर रो रहा था। बड़ा ही मर्मस्पर्शी दृश्य था।

दिव्य कांति, दीर्घवपु चरणदासजी उस तरुण के पीछे जा कर खड़े हो गये। ग्रीर स्नेहपूर्ण स्वर से उसे पुकारा। वह चिकत भाव से पीछे मुड़ा ग्रीर चरणदासजी को देखकर उनके चरणों पर लोट गया। बड़े कातर कंठ से वह बाला, "प्रमु, ग्राप मुझ पर कृपा कीजिए। दीक्षा ग्रीर ग्राश्रय दीजिए।"

चरणदास जी ने कि चित हँसते हुए कहा, 'बत्स, तुम पर जो कृपा करेंगे, उनके ही निकट तो तुम श्राये हो। सामने ही तो गौरहरि की मूर्ति खड़ी है। उनसे ही विनती करो। जो माँगोगे, वह सब मिलेगा। हमारे गौरहरि तो कल्पतरु हैं।"

"प्रमु, गौरसुन्दर की कृपा तो पहले ही मिल चुकी है। अब आपकी कृप चाहिए। कल रात स्वप्न में महाप्रभु ने दर्शन दिया और बोले, 'तुम इतना आत्तं होकर रोते क्यों हो? तुम्हारे लिए कोई चिन्ता की बात नहीं है। तुम सबेरे मंदिर में मेरी मूर्ति का दर्शन करो। वहाँ चबूतरे पर तुम अपने चिर आकांक्षित गुरु का साक्षात दर्शन करोगे।"

"वत्स, तुम बड़े माग्यवान हो। महाप्रमुका निर्देश तुम्हें मिला है तो निश्चय ही गुरु तुम्हें मिलेंगे। इसिनिए थोड़ा धैयं रखो।"

"प्रमु, अब तो धैर्य रखना संभव नहीं हो रहा है। महाप्रमु की कृपा से मुझे मेरे गुरु मिल गये हैं। स्वप्त में अपने गुरु के जो सब चिह्न मुझे ज्ञात हुए, वे सब तो आप में ही परिलक्षित हैं। निस्सन्देह आप ही मेरे गुरु हैं। आप मुझे दीक्षा दीजिए।"

"वत्स तुम ज्ञान्त होवो । पहले मृझे यह तो बतनाम्रो, तुम्हारा नाम स्या चैतन्य दास है ? तुम्हारा घर क्या कछाड़ जिले में है ? तुम पर तो महाप्रभु की ग्रमामान्य कृपा है । ऋन्दन बन्द करो । तुम्हारी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी।"

बड़े बाबाजी से दीक्षा ग्रीर साधन-क्रिया प्राप्त कर चैतन्य दास श्रागे चल कर एक सार्थक साधक हो गये।

एक दिन चरणदासजी मंदिर में विग्रह-दर्शन ग्रौर भजन-कीर्त्तन करने के बाद ग्रपनी कुंटिया में लौट रहे थे। मंदिर के प्रांगण में एक कुतिया उनके साथ हो ली। भजन-कीर्त्तन सुनकर वह परम ग्रानन्द में थी, इसलिए चरणदास जी ने उसका नाम रखा 'मिन्त-माँ'। उनकी कुटिया में इस कुतिया को वैष्णवोचित मर्यादा ग्रौर सेवा मिलने लगी। पर रोग भोग कर वह एक दिन मर गई। उसकी मृत-देह को गंगा में प्रवाहित करने के बाद उनकी इच्छा हुई कि इस 'मिन्त-माँ' की परमगित प्राप्ति के उपलक्ष में एक महोत्सव का ग्रायोजन करना चाहिए।

नवद्वीप के सभी वैष्णवों को ग्रामंत्रित किया गया। तब बाबाजी के मन में भाव उठा कि 'मिक्ति-माँ' के स्वजातीय कुत्तों को भी ग्रामंत्रित किया जाय।

चरणदासजी का यह प्रस्ताव सुनकर उनके संगी-साथी श्रीर भक्तगण श्रवाक् रह गये। एक तो कुतिया का श्राद्ध श्रीर दूसरे उसमें कुत्तों को निमंत्रणः! लोग बड़े बाबाजी को पागल ही समझेंगे।

सब को ग्रामंत्रित करने का भार एकिनिष्ट भवत नवद्वीप दास को दिया गया। इस काम के लिए ग्राश्रम से बाहर जाने के पहले वे बड़े बाबाजी को प्रणाम करने लगे कि भावाविष्ट ग्रवस्था में बड़े बाबाजी ने हठात् उनकी पीठ पर एक बाँटा मारा। नवद्वीप दास में भी भावावेश का संचार हुग्रा। प्रबल मावावेग में वे लुढ़कते-लुढ़कते खड़ा हुये। उसी भावमत्त दशा में ग्रपना निर्दिष्ट कार्यं करने चल पड़े।

उन्होंने सभी मठों ग्रीर श्रखाड़ों के महन्तों ग्रीर साधुश्रों को निमंत्रित कर दिया।

उसी भाव-मत्त दशा में नवद्वीप दास ने एक अद्भुत कर्म कर दिया। रास्ते में जहाँ जे कुत्ता मिला उसे उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा, 'हमलोगों की 'मिक्त माँ' का स्वर्गवास हो गया है। कल उनका श्राद्धोत्सव है। ग्राप ग्रपने बन्धु-बान्घवों के साथ बड़ाल-घाट के निकट हमारे गुरु महाराज के ग्राश्रम में पद्मार कर उस महोत्सव के ग्रवसर पर महाप्रसाद ग्रहण की जियेगा।"

श्राद्ध-भोज के दिन हंगामा मचा । वैष्णव साधुग्रों ने कह दिया कि श्रगर कुत्तों को मोजन कराया गया तो वे लोग पंगत में नहीं बैठेंगे ।

दूसरी ओर एक और संकट था। मक्तगण सोच रहे थे कि कुत्तों ने मला किस तरह मनुष्य के निमंत्रण संकेत को समझा होगा? यों तो जहाँ मोज-मात का आयोजन रहता है, पाँच-दस कुत्ते तो यों ही भोजन के आकर्षण से आ जुटते हैं। किन्तु इस निमंत्रण पर पूरे नवद्वीप का कुत्ता-समाज भला किस प्रकार आवेगा?

राधेश्याम बाबाजी नवद्वीप के एक प्रतिष्ठावान वैष्णव थे। चरणदासजी पर उनका विशेष स्नेह था। उन्हें जब मालूम हुग्रा कि वैष्णव साथुग्रों को निमंत्रण दिया गया है ग्रौर उसके साथ कुत्तों को भी निमंत्रण दिया गया तो वे दौड़े ग्राये।

चरणदासजी को डाँटते हुए उन्होंने कहा, "तुमने यह क्या पागलपन किया है ? अन्ततः तुम क्या भपनी जगहँसाई करावोगे ? तुम्हारी निन्दा सुन कर मुझे तो मार्मिक बलेश होगा। बोलो तो, कहाँ है तुम्हारा यह निमंत्रित कुत्ता-दल ?"

चरणदासजी ने आत्म-विश्वास के साथ कहा, "महाराज, आपलोग तो कहते हैं कि भगवान घट-घट में बास करते हैं। क्या वे कुत्तों के शरीर में विराजमान नहीं हैं? प्रह्लाद के लिए वे स्फटिक स्तंभ को फोड़ कर नृसिह रूप में प्रकट हुए थे। तब क्या सचेतन प्राणी की देह में प्रभु की लीला प्रकट नहीं होगी? यदि यह मत्य है कि निताई चाँद सर्वत्र हैं तो निश्चय ही आज कुकुर-समाज के माध्यम से रंग-रिसक निताई नवद्वीप के लोगों को कोई अपूर्व लीला दिखलायेंगे।"

समय बीतने के साथ ही लोगों ने देखा कि दल के दल कुत्ते महोत्सव-स्थल पर ग्रा रहे हैं। क्या हो ग्रपूर्व दृश्य था। ग्राज कुत्तों के बीच उनका स्वभाव-जात ग्रापसी कलह-कोलाहल नहीं था। किसी के मुँह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। सभ्य समाज में ग्रामंत्रित लोगों की तरह वे सब पंक्तिबद्ध होकर प्रागण में खड़े हुए। चरणदास जय निताईचाँद, जय निताईचाँद कहते हुए हाथ जोड़ कर कुत्तों की ग्रभ्यथंना करने लगे। भाववेश में उनकी ग्रारक्तिम र्यांखें डब-डब हो रही थीं। देह ढ़लमल हो रही थी। अभ्यागत कुत्तों को समुचित रूप से मोजन कराने और पानी पिलाने के लिए वे सब को निर्देश दे रहे थे। कुत्तों ने पंक्तिबद्ध होकर भोजन किया और तत्पश्चात निःशब्द बाहर चले गये।

हजारों लोगों ने बड़े बाबाजी की वह अलौकिक विभूति देखी और चिकत-विस्मित रह गये। महोत्सव-स्थली में हरिनाम का गगन-भेदी तुमुल निनाद उठ रहा था। वैष्णव अखाड़ों के जिन साबुओं ने पहले भोजन करने में आपत्ति की थी, वे सब-के-सब मौन थे। मुँह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उनलोगों ने बाबाजी से क्षमायाचना की और कुत्तों का भोजन समाप्त होने पर सबने श्रद्धाभाव से महाप्रसाद ग्रहण किया। चतुर्दिक चरणदासजी का जयकार होने लगा।

इस आनन्द कोलाहल के बीच राधेश्याम बावाजी ने प्रेमाश्रुपूर्ण नेत्रों से बाबाजी महाराज का आलिंगन किया। बोले, "निताई-चाँद पर तुम्हारी इतनी दृढ़ आस्था है और तुम इतने समर्थ साधक हो गये हो, यह मैं सोच भी नहीं सकता था। घन्य हो तुम, घन्य है तुम्हारी यह मित्रिसरी विश्वास—शक्ति? मैं आशीवाँद देता हूँ कि तुम्हारी साधना और अधिक सार्थक एवं फलवती हो।

चरणदासजी अपनी मनत मंडली के साथ परिक्रमा करने के लिए कृष्णनगर जानेवाली सड़क से जा रहे थे। "जय निताई गौर राधेश्याम, जय हो कृष्ण हरे-राम" का जप करते सबलोग चल रहे थे। चरणदासजी पाँव पर पाँव बढ़ाते टेढ़ी-मेढ़ी गति आगे-आगे चलते थे। एक दिव्य आनन्द की आभा उनके चारों ओर खिटक रही थी। प्रेमावेश में उनकी आँखें अर्धनिमीलित थीं।

उन्हें रास्ते की जानकारी नहीं थी और न किसी से पूछा ही। अभ्यस्त व्यक्ति की तरह रास्ते पर पाँव बढ़ाते चलते जाते थे। किन्तु जहाँ जाना था, वहाँ पहुँचने में कोई भूल नहीं होती थी। कुतूहलवश भक्तगण पूछते थे, ''वाबाजी महाराज, यह सब पथ-घाट क्या आपका परिचित है?"

कि जित मुस्कराते हुये बाबाजी कहते, "ग्ररे, मेरे नहीं विन्हने से क्या होता है? मेरे निताईचाँद तो सबकुछ पहचानते हैं। नाम ग्रीर नाम-घारक ग्रमिन्न होता है। नाम रूप में निताई-चाँद जो इस कीर्त न के साथ-साथ चल रहे हैं, क्या उनके लिए ग्रज्ञात, ग्रगंतव्य कुछ है भी, रे। एक मात्र नाम का ग्राश्रय लेकर चलते जाग्रो, जहाँ तुम जाना चाहोगे, वहाँ वे पहुँचा देंगे।" द/१५ कृष्णनगर में बड़े वाबाजी के कीर्त्त न-काल में उनकी श्रनेक विमूितयाँ लोगों में श्रगट हुई। एक दिन वे श्रेमानन्द में उनमत्त होकर कीर्त्त ग्रीर नृत्य कर रहे थे। मावावेश में उपस्थित सबलोग मतवाला हो रहे थे। श्रांगण में एक नैष्ठिक ब्राह्मण तांत्रिक खड़े थे। समाज में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। अनेक विशिष्ट एवं उच्च पदस्थ व्यक्ति उनके शिष्य थे। श्राज कीर्त्त की माव-तरंग ने उनकी समस्त सत्ता को श्रालोड़ित कर दिया। वे श्रकस्मान् जोर-जोर से रोते हुये मूमि पर लोटने लगे। कीर्त्त न श्रांगण की पवित्र धूल में लोटते लोटते उनका गेष्श्रा वस्त्र, खड़ाक्ष—माला श्रीर सिंदूर—तिलक श्रादि सबकुछ श्रस्त-व्यस्त हो गया।

शांत होने पर उन तांत्रिक ब्राह्मण ने जो कुछ कहा, उसे सुनकर लोग घोर विस्मय में पड़ गये। उन्होंने कहा, "भाई तुम सबलोग सुनो। मैं घोर अपराधी हूँ। निताई-गौर हिर को भजनेवालों को देखकर मेरे मन में घोर क्रोध होता था। किन्तु आज के कीर्त्तन में मैंने जो दृश्य देखा, उसे कभी भूल नहीं सकता। मैंने आंगन में नृत्यरत ज्योतिर्मय देहधारी युगल देवमूर्ति का दर्शन किया है। लेकिन मैं तो अभागा हूँ। उन्हें देखकर चिकत हो रहा था कि वे अन्तर्धान हो गये। तुमलोग मुझ हतमागे पर दया करो।"

उन्हें सांत्वना देते हुए चरणदासजी ने कहा, 'वाबा, नाम और नामी तो अमिन्न हैं। नाम रूप में वे सदा साक्षात उपस्थित रहते हैं। आप पर माँ महामाया की अशेष कृपा है जिस कारण आपको इस की तंत-क्षेत्र में निताई-गौर का दिव्य दर्शन हुआ है।"

एक अन्य दिन बड़े बाबाजी अपनी मंडली के साथ नगर-कीर्त्तन में निकले थे। शहर के एक माग में मुबन मोहन मित्र नामक एक सज्जन का घर था। मित्र महाशय धीर-गंभीर और विचार-बृद्धि सम्पन्न व्यक्ति थे। वे मन-ही मन विचार कर रहे थे, "सुनता हूँ ये बाबाजी शक्तिघर अन्तर्यामी पुरुष हैं। ये यदि बिना बुलाए मेरे घर था गये और इस तुलसी चब्तरे के सामने नाम-कीर्त्तन करने लगें. तब मैं समझ्ँगा कि ये सचमुच समर्थ साधक हैं।"

आश्चर्य की वात, क्षण मर में कीर्त्तन मंडली की शोमा-यात्रा का मार्ग वदल गया। सब लोग मित्र महाशय के घर आये, श्रीर श्रनाहृत माव से उनके श्रांगन में प्रवेश कर चरणदासजी ने भावोन्मत्त होकर कीर्त्तीन श्रारम्भ कर दिया।

चारों श्रोर लोगों की मीड़ जमा हो गई। कीर्त्तन-मंडली श्रीर दर्शक वृन्द सब में श्रपूर्व प्रेमावेश का जागरण था। इतने में एक व्यक्ति माव-प्रमत्त होकर कीर्त्तान मंडली में घुस गया और उच्च स्वर में माँ-माँ पुकारने और नाचनेकूदने लगा। अकस्मात् वह भूमि पर गिर पड़ा और लुड़कते-लुड़कते बड़े वावाजी
के निकट पहुँच कर अर्धवाह्य अवस्या में उनके दाहिने पाँच का अंगूठा
चूसने लगा। वावाजी प्रस्तर-स्तम्म की तरह स्थिर मौन खड़े थे। पता नहीं,
किस अलौकिक राज्य में उनकी समग्र चेतना चली गई थी। उनकी अर्धनिमीलित आँखें रिक्तम हो रही थीं।

उस समय आंगन में खड़े मक्तों और दर्शकों ने एक अन्द्रुत दृश्य देखा।
मूमि लुंठित वह व्यक्ति बाबाजी के पैंर का अंगूठा चूस रहा था और उसके
मुँह के दोनों कोर से दुग्व-शुभ्र रस-घारा प्रवाहित हो रही थी। होश में आने
पर वह व्यक्ति कहने लगा, 'आज मेरे मन में तीव्र अभिलावा जगी थी कि
एक छोटे बालक की तरह मैं महामाया माँ का दुग्व-पान कहुँगा। इन
महापुरुष के अलीकिक शक्ति-बल से मेरी वह अभिलावा पूरी हो गई।"

एक बार नबद्दीप में कुछ ऐसी ही एक झलौकिक लीला हुई। स्थानीय सरकारी अफसर योगेश सान्याल के घर में प्रतिदिन कीर्तन होता था। उस दिन भावोन्मत्ता बाबाजी के शरीर में बार-बार सात्विक विकार के लक्षण दिखाई पड़ने लगे। सबलोग विस्मय से अवाक् थे और बाबाजी को विस्फारित नेत्रों से देख रहे थे। ऐसे सात्विक प्रेम-विकार की बात उनलोगों ने अब तक लोक-मुख से सुना ही था अथवा भिन्त ग्रन्थों में पढ़ा भर था। ग्राज अपनी आँखों से देख कर सब-के-सब छतार्थ हो रहे थे।

चतुर्दिक कीर्त्तन का रस-स्रोत उमड़ रहाया। बाबाजी चरणदास में तरह-तरह से विचित्र माबोन्मेष दिखाई पड़ताथा। कमी तो सारा शरीर रोमांचित हो जाता, कमी अर्थीनमीजित नेत्रों के सामने दिश्य दर्शन का संकेत देते, कमी प्रेमाश्रु जल और पसीनों से शरीर तर-ब-तर हो जाता।

बहुत देर के बाद वे प्रकृतिस्य हुए। आंगन के एक कोने में पक्का बँघा स्थान था। वहाँ जाकर वे स्तम्मवत खड़े हो गये। उसी समय एक मक्त ने वहाँ जाकर उन्हें मिक्तमाव से दंड-प्रणाम किया। उठने पर उसने देखा कि उस पक्की जमीन पर बाबाजी के दोनों पैरों की छाप उग आई है और बाबाजी के पसीनों से मींगी हुई है।

यह देखकर आँगन में खड़े भक्तलोगों के आक्चर्य की सीमा नहीं रही। उनमें से कुछ लोगों ने अपने उत्तरीय वस्त्र से पोंछ कर उस पद-चिह्न को मिटाने का प्रयास करने लगे। छाप का मिटना तो दूर रहा, विलक वह दर्पण वत् चमकने लगा। शक्तिमान महापुरुष के अलौकिक पदिचल्ल का दर्शन करने का सौभाग्य उस दिन अनेकानेक लोगों को प्राप्त हुआ।

चरणदासजी के शिष्य, स्थातनामा वैष्णव ग्राचार्य श्री रामदास ने उनकी जीवनी में उक्त ग्रलीकिक घटना का वर्णन करते हुए लिखा है, "वहुत दिनों की बात नहीं है, मात्र तेईस-चौवीस वर्ष पहले की घटना है। इसके ग्रनेक प्रत्यक्षदर्शी ग्रमी भी वर्त्तमान हैं। वह पविचिह्न बारह वर्षो तक स्पष्ट रहा। हमलोगों के दुर्माग्य से या इच्छाभय प्रभु की इच्छा से या कहिए किसी ग्रनाचारवश ही, चरणदासजी के देहत्याग के तीन वर्षो बाद वह चिह्न चीरे-घीरे लुप्त हो गया। वह भवत, जहाँ यह जीना घटित हुई, कृष्णानगर में है ग्रीर उसके स्वामी हैं श्री युत् योगेंन्द्र नाथ बन्द्योपाध्याय महाशय।"

इस अलोकिक घटना का तात्पर्य जानने के लिए बाबाजी महाराज के शिष्यों ने उन्हें घेर लिया। किन्तु उस दिन, हँसते हुये, उन्होंने टाल दिया। केवल इतना ही कहा, 'देखो भाई, ऊबो का बोझा माबो के कन्धे पर क्यों डालते हो ? निताई चाँद कौन सा खेल दिखला रहे हैं, वे ही जाने। उसके लिए किसी व्यक्ति को उत्तरदायी बनाना तो उचित नहीं है ?

एक बार चरणदासजी कृष्णनगर से दिग्नगर नामक गाँव में आये। बात-चीत के कम में उन्हें मालूम हुआ कि पास ही एक अत्यन्त पुरातन विराट वटवृक्ष है। उसके नीचे अनेक लोग भिक्तमाव से पूजा करते हैं। किन्तु इन दिनों ग्रामवासियों को घोर दुःख है कि उस गाँव के सीमान्त पर रहनेवाले कुछ दुवृत्त मुसलमानों ने उस वृक्ष की कई बाखाएँ काट दी हैं। मना करने पर वे लोग कहते थे कि 'पेड़-पत्यर सब कुछ को देव-स्थान कह देने से मात्र काम चलने का नहीं। आपलोग क्या इसका कोई प्रमाण दे सकते हैं? यदि आपलोग प्रमाण नहीं देंगे तो एक दिन हमलोग पेड़ को ही काट फेकेंगे।

सब बात सुनकर बाबाजी ने शांत भाव से ग्रामवासियों से कहा, "श्रापलोग मंगलमय मगवान को पुकारिये, उनसे ग्रपना कब्ट किहए। वे दुब्टों का दमन ग्रीर श्रन्याय का प्रतिकार करने वाले हैं।"

अगले दिन चरणदासजी अपने साथियों के साथ प्रतिदिन के नियमित नाम-कीर्त्तन के लिए वाहर निकले । बहुत से मक्त ग्रामवासी भी साथ हो लिए । चरणदासजी पुलिकत देह और अर्धनिमीलित आँखों से आगे-आगे चल रहे थे । उनके लिए रास्ता अनजाना था । आस-पास के लोग अपरिचित थे । फिर भी वे आगे बढ़ते जा रहे थे, मानों कोई अदृश्य प्रेरणा उन्हें अग्रसारित कर रही थी । प्रेमोन्मत्त दशा में घीरे-घीरे मुसलमान टोले के नायक हारू मंडल के घर के निकट जा कर खड़े हो गये। कीर्त्तन की मघुर घ्वनि ग्रीर भाव-तन्मयता से एक दिव्य परिवेश की सृष्टि हो रही थी।

हठात् हारू मंडल की ग्रोर बढ़कर बावाजी ने हुंकार किया ग्रीर उसे कीर्त्तन में सम्मिलित होने के लिए बुलाया। हारू मंडल मंत्र-मुग्ध उन्मत्त जैसा कीर्त्तन करने लगा। प्रेमानन्द में वह ग्रात्मिविस्मृत था। माबोन्मत्त दशा में बह धूल में लोटने लगा। सबलोग विस्मय विमूढ़ होकर इस दृश्य को देखते रहे।

बावाजी ने हारू मंडल का ग्रालिंगन कर उसके कान में मंत्र प्रदान किया।

तत्परचात् नृत्य करते हुए वे उस पुरातन वट वृक्ष के निकट गये। वहाँ सबलोग वृक्ष को घेर कर नृत्य-कीर्तान करने लगे। घंटों यह सब चला। महा-पुरुष के मुख से निःसृत कीर्तान-गान से दिशाएँ गुंजित होती रहीं। मक्त-गण गाते थे, "भजो निताई-गौर राधेश्याम, जगो हरे कृष्ण हरे राम।" कीर्त्तन गाने वाले और श्रोतावृन्द सब के सब रसानुभूति से उद्देशित हो रहे थे।

हठात् लोगों ने एक श्रद्भुत दृश्य देखा । उस पुरातन वट वृक्ष की शाखाएँ कोर्त्तन से स्पन्दित होकर चैतन्यमय हो गयीं श्रीर कीर्त्तन के छन्द पर डोलती हुई नृत्य करने लगीं । बाबाजी श्रीर उनके संगी जहाँ-जहाँ खड़ा होकर कीर्त्तन करते, वहाँ-वहाँ ऊपर की शाखा-प्रशाखाएँ ग्रीर पल्लव-दल तालबढ़ होकर डोलने लगते । पत्तों से बूंद-बूंद जलकण झरते ।

नृत्य-गान के माध्यम से यह कैसा अपूर्व शक्ति-संचार हुआ ! बाबाजी की इस कीर्त्त न-लीला और विभूति की बात शीध्र ही चतुर्दिक फैल गयी। उस पुरातन वट वृक्ष के नीचे हिन्दू-मुसलमान सबके लिए सार्वजनिक उत्सव-क्षेत्र बन गया। ज्ञात नहीं, किस मायापित की माया से उस दिन के आनन्दहाट में जाति-धर्म की विषमता लुप्त हो गई!

किन्तु अविश्वासी दुष्ट लोगों की कमी कहीं रहती नहीं है, वहाँ भी नहीं थी। उनलोगों ने तरह-तरह का संदेह और कुतक करना शुरू कर दिया। कोई कहता, वावाजी प्रेत वशीकरण मंत्र जानते हैं। उसी मंत्र शक्ति के प्रमाव से वृक्ष की शाखाएँ डोलने लगी थीं। कोई कहता, पेड़ में वावाजी का कोई अनुचर भक्त छिपकर बैठा था, जो डालों को हिला-डुला देता था, किंवा कोई बानर दल था जो यह काम करता था। ये वार्ते चरणदासजी के कानों तक भी पहुँची। वे चिल्लाने लगे, "यह क्या? नाम-क्षित पर भी ऐसा संदेह? लगता है उन मूर्खों की ग्राँखों में ऊँगली डालकर कुछ ग्रौर दिखलाना पड़ेगा।"

वे अपना अपमान या कटुक्तियों की वाण-वर्षा वर्दाश्त कर सकते थे; किन्तु शास्त्र, गृह, बैष्णव-मक्त, मगवत् नाम और मूर्त्तं पर अश्रद्धां या अविश्वास उनके लिए असहनीय था। इसलिए उन निन्दक और अविश्वासी दुर्जनों का दमन करने का संकल्प लिया। आस-पास के गाँवों में उन्होंने दुगडुगी पिटवा दी कि चरणदासजी उस पुरातन वट वृक्ष के नीचे कीत्तंन यज्ञ करेंगे। हजारों लोग वहाँ जुट गये। प्रतिदिन खूब मोर से लोगों से घरे उस वृक्ष के तले कीर्त्तंन शुरू होता और दोपहर तक चलता। दिन के तीन्न प्रकाश में सब लोग देखते कि नाम-मंत्र के प्रमाव से वृक्ष के डाल-पत्ते आन्दोलित होकर नाचते रहते हैं। इस लीला की जाँच के लिए कुछ लोगों को पेड़ पर भी चढ़ा दिया गया था कि कोई अपर बैठकर शाखाओं को हिला-डुला तो नहीं रहा है! किन्तु ऊपर तो कोई था नहीं।

नाम शक्ति का यह अलौकिक प्रभाव सात दिनों तक, जबतक कि कीत्त न ला, लोग देखते रहे।

इस बीच बावाजी के हिन्दू-मुसलमान, बहुत-से मक्त जुट गये थे। एक दिन उन्होंने सबको बुलाकर कहा, ''देखो, मैं इस वृक्ष का नामकरण करता हूँ। ग्रब से इसका नाम हुग्रा—'कल्पवृक्ष'। इसकी पवित्र जड़ को तुमलोग दूध ग्रीर गंगा जल से सिचन करना ग्रीर घी का दिया जलाकर इसके प्रति ग्रपनो श्रद्धा निवेदित करना। इससे तुमलोगों का मंगल होगा।''

१६०३ साल के पूष मास की बात है। चरणदासजी के प्रिय शिष्य नवद्वीप दास मरणासन्न थे, निमोनिया का प्रवल प्रकोप था। किन्तु चरणदासजी नितान्त उदासीन माव से वैठे थे। लोग जब रोगी की चर्चा करते तो बाबाजी कहते, ''ग्ररे माई, मैं यह सब क्या जानूं। निताई चाँद की जो इच्छा होगी, वही होगा। व्यर्थ की दौड़-धूप से क्या होने वाला है? तुमलोग एकान्त माव से नाम-जप करो। नाम से जन-कल्याण होता है।"

इघर नवद्वीप दास की नाड़ी डूव रही थी। उसकी आँख अपने गुरु महाराज पर टिकी थी और लगता था, वे इस रूप में विदा होना चाहते थे। किन्तु चरणदासजी तो बिल्कुल निर्विकार माव से बैठे थे। केवल बीच-बीच में खूब जोर से 'जय निताई, जय निताई' बोलते। नवद्वीप दास का अन्त काल थ्रा गया । सेवक लोग हताश भाव से रोगी को घर से वाहर ले थ्राये ।

श्राँगन में नाम-कीर्त्तन चल रहा था। ग्रचानक बाबाजी मावाविष्ट होकर उठ गये श्रीर जाकर नवद्वीप दास को कलेजे से चिपका लिया। उस समय उनका शरीर थर-थर काँप रहा था। मक्तगण उत्कंठावश उन्हें घेर कर खड़े हो गये। कुछ देर के बाद लोगों ने देखा कि चरणदासजी के शरीरस्पर्श से मृतकल्प नवद्वीप दास घीरे-घीरे श्रांखें खोल रहे हैं। 'वोलो नित्यानंद', बोलो नित्यानंद' कहते-कहते बाबाजी प्रेमोन्मादवश उठ गये। नवद्वीप दास का प्राण लौट श्राया था। भक्तों में श्रसीम उल्लास था। कीर्त्तनानंद में सब लोग मतवाला हो रहे थे।

कुछ देर बाद, कीर्त्त न समाप्त होने पर बाबाजी महाराज ने नवद्वीप दास को आदेश दिया, "जाओ, कीर्त्त न स्थल की धूल में लोटो। समझ लो कि निताई चाँद ने इस बार तुम्हारी रक्षा की है।" नवद्वीप दास के रोग-विलब्ध मुंह पर कीण हँसी की रेखा फूट पड़ी। धीरे-धीरे बड़े बाबाजी को दंड-प्रणाम किया और बोळे, "दादा, मैं तो समझता हूँ, यह सब तुम्हारी इच्छा से हुआ है। तुम्हारी प्रेम-शक्ति असीम है। तुम्हीं रक्षा कर सकते हो, तुम्हीं मार भी सकते हो।"

उस दिन रात में वाबाजी महाराज को तीव्र ज्वर हो श्राया। निमोनिया का प्रकोप था। चिकित्सक कविराज घोर चिन्ता में पड़ गये, रोग के कम होने का कोई लक्षण नहीं दीख रहा था।

बाबाजी की बीमारी की खबर श्रन्यान्य स्थानों के भक्तों को दे दी गई।
एक दिन कलकत्ता के एक भक्त उन्हें देखने श्राये। साथ में नाना प्रकार के फल,
श्रेंचार, मोरब्बा श्रादि लेते श्राये थे। पता नहीं, गुरुदेव को कब किस चीज की
जरूरत पड़ जाय।

चरणदास जी की बीमारी उत्तरोत्तर बढ़ती गई। एक दिन हृदय में तीव्र पीड़ा के कारण वे कातर हो रहे थे।

गंमीर रात थी, आश्रमवासी सबलोग सो रहे थे। बाबाजी महाराज हठात् बिस्तरे से उठ बैठे। सेवा में जो भक्त थे, उनसे उन्होंने कहा, "यह ऊपर जो दो हाडी ग्रँचार है, उमे उतारों तो।" ग्रादेश का पालन किया गया। उन्होंने गंभीर भाव से सब ग्रँचार-मोरब्बा को बाहर निकाल कर खाने लगे। बेचारा मक्त भय से स्तंभित हो गया। संकटापन्न निमोनिया के रोगी यह सब क्या कृपथ्य खा रहे हैं! श्रन्तय करते हुए उस भक्त ने बाबाजी से कहा, "महाराज, श्रापका शरीर श्रस्वस्थ है, किवराज महाशय, घोर चिन्ता में हैं। ऐसी हालत में यह सब खाना क्या ठीक है?" बाबाजी ने सहज भाव से उत्तर दिया, "मेरा शरीर श्रस्वय है तो क्या हुन्ना? निताई चाँद जो यह सब खाना चाहते हैं। उन्हें भोग देने के सिवा श्रीर क्या उपाय है?"

सम्पूर्ण कुपथ्य राशि को उन्होंने उस निभृत रात्रि में उदरस्थ कर लिया। स्वस्थ ग्रवस्था में किसी दिन भी इतने परिमाण में मोजन करते चरणदासजी को किसी ने नहीं देखा था।

सारी घटना की खबर पाकर शिष्यगण बुरी तरह घवरा गये। किन्तु वावाजी महाराज को कोई क्या कह सकता था? वे तो स्वतन्त्र स्वेच्छामय पुरुष थे। सबेरे उन्होंने सबसे कहा, 'श्राज मेरी तिवयत ठीक लग रही है। मैं अच्छी तरह स्नान ककँगा।" यह सुनकर शीघ्र ही किवराज महाशय को बुलाया गया। किवराज वावाजी के शरीर की परीक्षा करके घवरा गये। शिष्यों से कहा, "तुमलोग व्यर्थ ही चिन्तित हो रहे हो। वावाजी महाराज की नाड़ी में कफ-चिन्ह लेशमात्र भी नहीं है। बिन्त वायु-विकार के ही लक्षण हैं। इसमें शीतल जल से स्नान करने में कोई हानि नहीं है। गत रात्रि में किस मंत्र-बल से सारा कुपथ्य अमोघ औषघ हो गया, यह मैं कैसे वताऊँ? वह विद्या तो मुझे मालूम नहीं।"

नवहीप के एक वैष्णव ग्रखाड़े में दो-तीन साथियों के साथ वाबाजी ग्राये हुए थे। उस समय एक भवत वालक ग्राया ग्रौर उनके चरणों में प्रणाम निवेदित किया। वालक की ग्रायु १४-१५ वर्ष की होगी। उज्ज्वल-इयाम वर्ण था। मुखमंडल ग्रांतरिक ग्रानन्द से दीप्त था।

उपस्थित मक्तों ने वावाजी से वालक का परिचय कराया। उसका नाम था रामदास। फरीदपुर के महापुरुष प्रभू जगवन्यु का प्रियपात्र था। कीर्त्तन-गान में वह श्रत्यन्त प्रवीण था। उसके मजन-से श्रोताग्रों के हृदय में प्रेम-मिक्त का रस-संचार होता था। रामदास ने वावाजी को कीर्त्तन-गान सुनाया। वावाजी श्रानन्द-विभोर हो गये। वे वार-वार कहने लगे, "माई, श्राज तुमने तो मुझे खूव श्रानन्दित किया। मैं निताई चाँद के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वे प्रेमधन से तुम्हें सम्पन्न कर दें।"

महापुरुष की यह ग्राशीर्वाणी सफल हुई। बालक रामदास ने बाबाजी के चरणों में बात्म-सनर्पण किया। ग्रीर, ग्रनेक वर्षों तक उनकी स्नेह-छाया में

त्र्यात्म-विकास करता रहा । कालान्तर में वह रामदास बाबाजी के नाम से लोगों में प्रसिद्ध हुन्ना ।

वावाजी महाराज की प्रेम-मिक्त साधना का विशिष्ट अंग था— भगवत् नाम प्रचार । उनके व्यक्तित्व और प्रेरणा से, उनके कीर्त्त के प्रभाव से प्रेमानन्द की घारा चतुर्दिक उमड़ने लगी । इन समर्थ वैष्णव महापुरुष की अध्यात्म शक्ति में अद्भुत आकर्षण था । मक्त हो या अभक्त हो सब लोग उनके प्रभाव से खिंचे चले आते थे । उनके यहाँ आस्तिक-नास्तिक का, वैष्णव शाक्त का भेदमाव नहीं था । उनकी करुणा और प्रेम दृष्टि में सब समान थे । अपने परम स्नेह के बल से वे सबको आकर्षित करते और उन्हें प्रेम-मिक्त के साधन-पथ पर अग्रसारित कर देते ।

वे जहाँ भी जाते, वहाँ नाम-गान के आधार पर अपूर्व आनन्द-रस की घारा प्रवाहित कर देते। उनकी प्रेम-शक्ति के प्रभाव से कीर्त्त-सभाएँ कीर्त्त-अक्षेत्रेत्र में परिणत हो जाती।

समसामयिक प्रसिद्ध संन्यासियों और भक्त-साधकों के बीच वाबाजी महाराज के आध्यात्मिक जीवन की असामान्य मर्यादा थी। नवद्वीप के ज्ञानानन्द स्वामी अवधूत पायः ही अपने शिष्यों से कहा करते, ''नाम-कीर्त्तंन प्रारंभ होते ही चरणदासजी महाराज की देह में निताई-गौर, दोनों भाइयों की कीड़ा आरंभ हो जाती, मानों उनका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह सब मैंने अपनी आँखों देखा है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो क्या दो-चार जैसे-तैसे भक्त साथियों को लेकर कीर्त्तंन आनम्द की ऐसी रस-बारा का क्या कोई सृजन कर सकता है?"

जगन्नाथदेव के प्रांगारी पंडा, माधव पशुपालक गद्गद् कंठ ते कहा करते थे, ''बड़े बाबाजी महाराज, श्राप जब पुरी में नहीं रहते हैं तो मालूम होता है कि अगन्नाथदेव निरानन्द हो रहे हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि श्राप प्रमुजगन्नाथ देव के कोई अन्तरंग संगी हैं।"

कीर्त्त न समारोह में भावतन्मय बाबाजी महाराज, किसी दिव्य प्रेरणावश एक से बढ़कर एक, स्वतः स्फूर्त भावोत्ते जक पदावली गाते जाते थे। श्रोताश्चों के हृदय में रसानुभूति की तरंग संचारित होती थी। उनके लोगों के हृदय की श्रार्त्त श्रीर भाव प्रवाह इन अन्तर्यामी महापुरुष के भी अन्तर में प्रतिध्वतित होती श्रीर ये उनलोगों के श्रानेक जटिल प्रश्नों श्रीर समस्याश्चों का समाबान कर देते थे। श्रोता भक्तों के अन्तर के श्रकथित प्रश्नों का उत्तर प/१६ उनलोगों को बाबाजी महाराज के कीर्त्तन-पदों के माध्यम से मिल जाता था। उस समय वे घोर श्राश्चर्य में डूब जाते थे।

एक बार बावाजी महाराज पुरी के विशिष्ट वकील हरिवल्लम बाबू के घर ग्राये थे। उस ग्रवसर पर ग्रनेक मक्त ग्रीर सज्जन ग्रामंत्रित थे। उनमें रामकृष्ण मण्डली के कई साधु भी थे। सब लोगों के ग्राग्रह पर बाबाजी ने कीर्त्त न ग्रारम्भ किया। रामकृष्ण-मण्डली के साधुग्रों के मन की इच्छा थी कि वे बावाजी महाराज से पूछोंगे कि वे (बावाजी) वेदान्त को मानते हैं या नहीं। इसके ग्रलावा भी वे लोग ग्रन्थान्य तात्विक विषयों पर प्रश्न करना चाहते थे। उनलोगों ने तय किया कि कीर्त्त समाप्त होने पर वे लोग एक-एक कर प्रश्न पूछोंगे।

नाम-गान ग्रीर उत्ताल नृत्य के बाद बाबाजी महाराज समा में स्थिर बैठ गये। ग्रब पद-कीर्त्तन की बारी थी। किन्तु बाबाजी पद-कीर्त्तन के स्थान पर क्या सब ग्रद्मुत गाने लगे! साधारणतः वे कीर्त्तन-पदों को कंठस्थ नहीं करते थे। जिस समय जिस माव ग्रीर जिस रस की स्फूर्ति होती थी, उसी के ग्रनुरूप ही वैसे पद उनके मुख से ग्रनायास निःसृत होने लगते थे। किन्तु ग्राज के कीर्त्तन-गान का पद विन्यास निराला ही था। ग्राज उनके मुख से निःसृत पदों के माध्यम से वेदान्त के गूढ़ तत्वों का विश्लेषण चल रहा था। त्रिपदी, चौपदी ग्रीर पयार छन्दों में वेदान्त के जटिल प्रक्तों का उत्थापन ग्रीर साथ-साथ उनका निराकरण होता जाता था। इस प्रकार बाबाजी एक-पर-एक वैदान्तिक सिद्धान्त की स्थापना करने लगे। उनके प्रेमिसिड कंठ से स्वतः स्फूर्त्त दार्शनिक पदाविल को सुनकर संन्यासियों के हृदयस्थ सभी प्रक्तों का उत्तर उन्हें मिल गया। मक्त साधक के प्रेमाश्रु-सिचित पदों ने उनलोंगों के मन के सारे संदेह ग्रीर वितर्क को घो-पोंछ दिया।

बड़े बाबाजी की लोकोत्तर शक्ति का यह परिचय पाकर समागत विद्वज न भौर भक्तगण मुग्ध रह गये।

बाबाजी महाराज के एक अंतरंग भक्त थे जयगोपाल । वे सेवाव्रत को एकान्त भाव से अध्यात्म जीवन का प्रधान अवलम्बन मानकर चल रहे थे । कीर्त्तन में उनका विशेष उत्साह नहीं था । विग्रह सेवा, वैष्णव सेवा और गुरु सेवा को लेकर ही वे सदा व्यस्तै रहते ।

एक दिन भावाविष्ट श्रवस्था में बाबाजी ने जयगोपालजी को राघारानी की सखी के रूप में देखा। तत्परचात उन्होंने जयगोपालजी को गोपीवेश में सज ने का संकेत दिया श्रौर उनका नया नाम करण किया-ललिता सखी। बाबाजी महाराज प्रायः ही उन्हें समझाते रहते, ''केवल वेश घारण करने से कुछ नहीं होगा। जब सखी भाव को स्वीकार किया तो ग्रात्म-सुख को संपूर्णतः भूल जाना चाहिए। निष्काम गोपी भाव का हृदय से ग्रनुगत होकर ग्रपने स्वभाव का तदनुरूप गठन करना चाहिए। तभी तो ग्रपनी साधना के फलस्वरूप वैसी ग्रवस्था पा सकोगे।"

बाबाजी के एकान्त भक्त जयगोपालजी ने गुरु के ग्रादेश का पूर्णरूपेण पालन किया ग्रीर ग्रागे चल कर गोनी भाव के सार्थक साधक बन गये। नव-दीप समाज में वे लिलता सखी के नाम से प्रसिद्ध हुए।

लाला बाबू के मैंनेजर ने एक दिन चरणदासजी को मोजन करने के लिए निमंत्रण दिया। वहाँ पहुँचते ही बावाजी ने सांगोपांग कीर्तान शुरू किया। उनको घेर कर तुमुलनृत्य-गीत चलने लगा। भावानुराग से सब लोग गदगद् थे। उसी समय एक प्रेमोन्मत्त ब्राह्मण युवक वहाँ ब्राया। वह मागलपुर का रहने वाला था। देखने में बहुत ही इत्रण लगता था। हाथ में बाँस की लाठी थी, बगल में लोटा-कम्बल। वह सबके साथ ब्राञ्चान्त भाव से नृत्य-कीर्त्तन करने लगा। हाथ का रुपया-पैसा कब कहाँ गिरा, इसका भी भान उसे नहीं रहा। ब्रान्तत: वह नाचते-गाते बेहोश होकर गिर पड़ा।

बहुत समय बीत गया। युवक होश में नहीं श्रा रहा था। चरणदासजी ने कहा, ''ग्ररे, तुम लोग शीघ्र ही इसके कान में भगवत नाम सुनाग्रो।'' किन्तु भगवत नाम सुनाया जाय तो किसे! कोई श्रावाज उसे सुनाई नहीं पड़ रही थी। वह तो बज्ज बिघर था।

वावाजी महाराज उसके निकट आये और वार्ये हाथ से उसके वक्षस्थल का स्पर्श किया। स्पर्श करते ही युवक का सर्वांग रोमांचित हो गया। उसी समय महापुरुष बावाजी ने उसके कान में मंत्र प्रदान किया। मंत्र पाते ही वह किपत शरीर से उठ बैठा। दोनों हाथ पसार कर, ''जय निताई, जय निताई'' कहते हुये नाचने लगा।

कुछ देर बाद वह बाबाजी महाराज के सामने ग्राकर बोला, 'गुरुजी, एक बार ग्रीर हमको कह दीजिए। दो-एक बात मैं भूल गया हूँ।" सबलोग समझ गये, यह बज्ज बिधर युवक सचमुच बड़ा ही भाग्यवान है। चरणदासजी का शक्ति संचारित मंत्र निश्चय ही उसके कान में पहुँच गया है। गुरु प्रदत्त मंत्र ग्रहण करने के साथ ही उसका दुरारोग्य कर्ण-रोग भी दूर हो गया।

बाबाजी महराज ने इस नये मक्त को वैष्णवोचित 'मेक' (वेश-भूषा) दिया स्नौर उसका नया नाम करण भी किया ''कुंज दास''। तत्पश्चात उन्होंने उसे

जगन्नाथ मंदिर में श्री चैतन्य विग्रह के सेवा-कार्य के लिए नियोजित किया। कालान्तर में बाबाजी का यह भागलपुर वासी शिष्य प्रेम-मिन्न के साधक के रूप में खूब प्रसिद्ध हुआ।

बाबाजी महाराज का कोई निर्दिष्ट मठ या वास स्थान नहीं था। वे स्वेच्छा से जहाँ-तहाँ रह जाते थे। उधर उनके भक्तगण उन्हें किसी एक निश्चित स्थान पर रखना चाहते थे। अनेक भक्तों की आकांक्षा थी कि इन महापुरुष को केन्द्रित कर अपना एक मठ या आश्रम स्थल बनाया जाय। यह सुयोग शीघ्र उपस्थित हुआ।

एक दिन वावाजी के कुछ गृहस्थ मक्त उनसे मिलने आये। उन लोगों ने कहा कि पुरी घाम के झाँझपीटा नामक स्थान में एक मठ है। इस मठ को स्थापना नरोत्तम ठाकुर के शिष्य सेवा दास ने अपने गुरु के आदेश से की थी। उस मठ में स्थापित मूर्ति 'राधाकान्त जी' कहे जाते हैं। मठ विरक्तसिद्धाश्रम नाम से प्रसिद्ध है। मठ के पिछले सेवाइत की मृत्यु के बाद उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा है। इसलिए मठ के विग्रह की सेवा और मठ की स्थावर सम्पत्ति की देखमाल सरकारी प्रबन्ध में है।

गृही मक्तों ने वाबाजी से आग्रह किया कि वे मठ की देखमाल करना स्वीकार करें, उनकी सम्मति मिलने पर वे सरकार की मंजूरी प्राप्त कर लेंगे।

इस प्रस्ताव को सुनकर बाबाजी एक बार चौंक गये! अत्यन्त दीन भाव से उन्होंने कहा ''मेरे-जैसे ग्रासक्ति पूर्ण मनुष्य को तुमलोग क्यों विरक्त सिद्ध मठ में ले जाना चाहते हो? ग्रात्म-सुख की लालसा ग्रभी तक मेरे मन से नहीं गई है। मठ की सेवा का ग्रविकार मुझे नहीं है। पूर्णतः ग्रनासक्त हुए बगैर विग्रह-सेवा का भार लेने से ग्रवनी ही ग्रवनित होगी। इसके ग्रलावा, देखों, निताई चाँद की कृपा से मैं ग्रमी तक स्वतंत्र हूँ। मठ-विग्रह की सेवा का भार ले लेने पर तो मेरा ग्रवाब स्वतंत्र विचरण संमव नहीं होगा।"

किन्तु उन आगत भक्तों ने हार नहीं मानी। कई दिनों वाद, भक्त किशोरी मोहन सेन वावाजी से मिलने आये। प्रसंगवश उन्होंने वावाजी से कहा, 'प्रभु मेरे मन में एक संदेह जग रहा है। श्री विग्रह और भगवान में नया कोई श्रंतर है ?''

व्यम्न होकर बाबाजी बोल उठे, "क्या कह रहे हो ? इन दोनों में मेदभाव रखना महान श्रपराध होगा।"

"ग्रच्छा महाराज श्री गोविन्द के साथ ग्रापका क्या संबंध है ?"

''ग्ररे, मैं तो राधारानी का दास हूँ। इसलिए राधारानी का प्राणवल्लम मेरा भी प्राणवल्लम है।"

यह उत्तर सुनते ही किशोरी मोहन सेन ने पूछा, "प्रभु, आपका यह कथन मात्र मौखिक है या आन्तरिक? देखता हूँ, आप स्नानादि कृत्य के पश्चात् प्रसाद (भोजन ग्रहण करने जाते है और उधर झाँझपीटा-मठ में श्री राधाकान्त-विग्रह निराहार उपवासी हैं। एक महीने से वे सरकारी थाना के गोदाम में पड़े हुए है। वहाँ उनकी सेवा-पूजा नहीं होती है। इतना ही नहीं, परसों मठ की स्थावर सम्पत्ति के साथ-साब श्रीविग्रह मी नीलाम हो जायगा। कौन जानता है, नीलामी के बाद वह किस पाखंडी के हाथ पड़ें!"

इतना मुनते ही बाबाजी के धैर्य का बाँध टूट गया। वे बच्चे की तरह मुबक सुबक कर रोने लगे। श्रव उनके लिए विग्रह-सेवा का भार स्वीकार करने के सिवा कोई चारा नहीं था। पहले मठका संस्कार किया गया, फिर बाबाजी ने मूर्ति का नूतन रूप से श्रभिषेक किया। राघारानी श्रीर राघाकान्त-जी की नयनाभिराम मूर्ति को बड़े समारोह से प्रतिष्ठित किया गया।

सेवाधिकार-प्राप्ति के साथ-साथ प्रमु रावाकान्तजी ने स्वयं ही अपनी सभी प्रयोजनाय वस्तुश्रों का प्रवन्ध कर दिया। मूर्ति की वेश-भूषा ग्रीर भोग-राग का प्रवन्ध किसी अदृश्य शक्ति के इंगित पर श्रनायास ही हो गया।

एक दिन बाबाजी की इच्छा हुई कि श्री राधाकान्तजी के लिए एक मनोरम वंशी का जोगाड़ होना चाहिए। किन्तु यह भगवत भूति तो कंगाल वैरागी अखाड़े में स्थापित थी। दीन-दुखो बैरागी भक्त जन किसी प्रकार विग्रह-सेवा कर लेते थे, किन्तु मन पसन्द एक सुन्दर वंशी का जोगाड़ नहीं हो पा रहा था। श्रन्ततः इसके लिए एक दिन, मालूम पड़ता है, स्वयं राधाकान्तजी को भिक्षार्थी रूप में निकलना पड़ा। उस दिन प्रातःका समय था। झाँझ पीटा मठ में मंगल ग्रारती का बाजा बज रहा था। सबलोग श्री विग्रह के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े थे। ऐसे समय में एक साधु दीन माव से मंदिर में प्रवेश किया। वैष्णव मिक्त ग्रीर दीनता उनमें स्पष्टतः परिलक्षित हो रही थी। ग्रांखों से अश्रुधारा वह रही थी। ग्रारती शेष होने पर, उन नवागत भक्त ने मूर्ति के ग्रागे एक सुन्दर बाँसुरी रख कर गद्गद् स्वर से कहने लगे, 'हे दयामय, तुम्हारी कहणा ग्रमीम है। तुमने स्वयं ही मुझसे बाँसुरी की भिक्षा माँगी थी। यह बाँसुरी ग्राज स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करो। इस दास के प्रति तुम्हारी यह कृपा चिरकाल तक बनी रहे।"

चरणदासजी के चरणों के पास बैठकर उन साधु महाशय ने जो कहानी कही, उसे सुनकर लोगों को ग्रत्यन्त ग्राश्चर्य हुग्रा। ये साधु रामायत मतावलंबी थे। पुरी घाम के माटी मंडप शाही ग्रंचल में इनका निवास था। इनके इष्टदेव गोपाल कृष्ण थे जिन की वे भिनतभाव से सेवा-उपासना किया करते थे। जहाँ भी जो कुछ मनोरम वस्तु मिलता, उसे वे यत्न-पूर्वक ग्रपने इष्टदेव के विग्रह के लिए जुगाकर रखते। करीब एक वर्ष पूर्व उन्होंने ग्रपने गोपाल के लिए कर बौसुरी वनवाई थी। उनकी बड़ी ग्रभिलाषा थी कि किसी एक दिन गोपाल मनोरम वेश में उन्हें दर्शन देंगे। ग्रपक्प त्रिमंगी रूप में खड़े होकर यह बौसुरी ग्रपने कर-कमलों में घारण करेगे। इसी प्रतीक्षा में यह बौसुरी पड़ी थी। किन्तु गत रात्रि में एक ग्रद्भुत घटना घट गई। साधु महाराज गंभीर निद्रा में निमग्न थे। ऐसे में मानों किसी ने हठात धक्का देकर उन्हें जगा दिया। उन्होंने देखा प्रभु श्रीकृष्ण नयनाभिराम त्रिमंगी रूप में उनके सामने खड़े हैं, ''ग्ररे, घर में बाँसुरी रख कर मन में क्यों दुखित हो रहे हो! क्यों नहीं यह बाँसुरी मुझे दे देते?''

साधु ने प्रश्न किया, "श्राप कौन हैं, कहाँ रहते हैं ? उत्तर मिला, "मेरा नाम राधाकान्त है। क्या तुम नहीं जानते हो ? मैं झाँझपीटा मठ का रहने वाला हूँ।"

इसोलिए वे रामायत साधु इतना सबेरे दौड़े ग्राये है ग्रीर श्री विग्रह के कर कमलों में बाँसुरी देकर घन्य-घन्य हुए हैं।

वड़े बाबाजी के प्रेम, मिन्ति और सेवा-निष्ठा के साथ-साथ रसराज राधा-कान्तजी कमी-कमी बिनोद लीला भी किया करते थे। आश्रम में महिमचन्द्र नामक एक गरीब मकत रहते थे। उन्हें स्वप्त में प्रभु राधाकान्तजी ने ग्रादेश दिया, ''ग्ररे, सुनते भी हो? तुम शीघ्र ही मेरे भोग के लिए माखन-मिश्री की व्यवस्था करो।" इतना कुछ मोग-राग पाने पर भी मालूम पड़ता था, प्रभु राधाकान्तजी को ग्रपनी बाल-लीला का स्मरण हो ग्राया है। तभी सेवा निष्ट भक्तों की इतनी सेवा के मध्य ग्रपनी मधुर वाल्य-स्मृति को जागृत कर देना चाहते हैं।

बेचारे महिमचन्द्र ने ससंकोच निवेदन किया, ''ठाकुर तुम्हें माखन-मिश्री खाने की इच्छा हुई, यह तो श्रच्छी बात है। किन्तु तुमने इतने दिनों से बाबाजी महाराज को यह बात क्यों नहीं कही ?"

राधाकान्तजी ने उत्तर दिया, "नहीं जी, तुम तो जानते हो मेरे कारण वह कितना कष्ट उठा रहा है। मुझे भी तो आगे बढ़ कर अपने लिए कुछ जोगाड़ करना चाहिए। तुम ही क्यों नहीं इसका प्रबन्ध कर देते हो ?" दूसरे दिन महिमचन्द्र ने अपने स्वप्न की सारी बात चरणदास बाबाजी को सच-सच बता दी। उन्होंने बताया, "मेरे मन में बहुत दुःख है कि मैं सर्वथा कंगाल हूँ। मेरे पास कानी कौड़ी भी नहीं है। और राधाकान्तजी ने मुझ जैसे निर्धन को ही चुन कर अपने मोग-सामग्री की याचना की है। मुझे समझ में नहीं आता कि मै कैसे रोज-रोज माखन-मिश्री का जोगाड़ कर पाऊँगा।

चरणदासकी ने उत्तर दिया, "देखो महिम, हमारे इष्टदेव बड़े ही दयालु हैं। अपनी सेवा-सामग्री संग्रह करने के लिए वे स्वयं ही निकल पड़े हैं। इसलिए मैं रोज ही उनके लिए मीख माँगकर माखन-सिश्री के भोग का प्रबन्ध करूँगा। किन्तु जब उन्होंने मुँह खोलकर तुमसे ही याचना की है तो श्राज माखन-सिश्री की प्रथम भिक्षा के लिए तुम ही निकल पड़ो।"

एक अखंड परम बोध के ऊपर बंगाल का आध्यात्मिक जीवन प्रतिष्ठित है। उसी परम बोधमय, ज्योतिर्मय रससत्ता में सिद्ध पुरुष बाबाजी महाराज निरंतर डूबे रहते थे। उनमें जाति, धर्म, वर्ण आदि किसी प्रकार की विषमता का भेदमाव नहीं था। इसलिए आजकल सभी प्रकार के मुमुक्ष और जिज्ञासु दल के दल उनके निकट आ रहे थे। बाबाजी की प्रेम साधनामय वाणी उनलोगों के तर्क-वितर्क और मतान्तर की मीमांसा कर देती थी।

एक बार वे सदलबल उड़ीसा के ग्रामांचल में नाम-कीर्त्तन करते हुए भ्रमण कर रहे थे। एक स्थान पर ज्ञाक्त ग्रीर वैष्णव संप्रदाय में मतवाद सम्बन्धी मयंकर वाद-विवाद चल रहा था । महापूरुष चरणदासजी के स्राने पर सबलोगों ने शांति की साँस ली। दोनों दलों के पक्षधर उनके निकट ग्रवनी समस्या लेकर पहुँचे । उनलोगों की समस्या थी कि शक्ति उपासना श्रीर कृष्ण मजन-दोनों साधना पद्धतियों में कौन श्रेष्ठ है। दोनों पक्षों की बात सुनकर बाबाजी बोले, 'देखो बाबा हिंसा-विद्वेषयुक्त हृदय से किसी प्रकार के तत्वज्ञान की ग्रवधारणा कदापि संभव नहीं है। प्रकृत पक्षतः परम तत्त्व में क्या किसी प्रकार का विरोध है ? ज्ञानित ग्रीर ज्ञानितमान में किसी प्रकार का वैषम्य है क्या ? ग्राग्न ग्रीर ग्रग्नि की दाहिकाशिवत को एक-दूसरे से क्या ग्रलग किया जा सकता है ? जहाँ तक इष्ट भजन का प्रश्न है, मैंने अनेक अनुसंघान किया, किन्तु शाक्त ग्रौर वैष्णव के बीच किसी प्रकार का वैषम्य नहीं पाया। देखों न ! वैष्णवों का प्रधान ग्रवलम्ब योगमाया देवी ही है। उनकी कृपा के बिना भगवत लीला क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार मिल नहीं सकता । कात्यायनी व्रत करने पर ही व्रजगोपियों को श्रीकृष्ण का वास्तविक दर्शन लाभ हमा। ग्रम्बिका देवी की उपासना के फलस्वरूप रुक्मिणी देवी ने श्रीकृष्ण को पतिरूप में पाया । हर-गौरी की आराबना करने पर ही जननी यशोदा को गोपाल मिले। स्वयं श्रीकृष्णको योगमाया की कृपा से वृन्दाबन-लीला का रसास्वादन मिला। मातृ-रूप में देवी दशभुजा की कृपा प्राप्त करके हो उन्हें मालन-मिश्री का मोग प्राप्त हुपा। तुमलोग यह भी जानते हो कि त्रेतायुग में रामचन्द्र को रावण-वब करने के लिए दुर्गा की आराधना करनी पड़ी।"

श्रागे किर वाबाजी महाराजा ने कहा, 'पुराणों में लिखा है कि देवाबिदेव महादेव रामनाम के रसामृत से उन्मत्त होकर नृत्य करते हैं। विमलादेवी जगन्नाथदेव का प्रसाद पाने के लिए नीलाचल मंदिर में निवास करती है। तात्पर्यं यह कि वास्तविक श्रसली स्थान पर कोई भेद-भाव नहीं रहता है। जो कुछ मत-मतान्तर है वह हमलोगों के क्षुद्र, सीमित मन के भीतर।

"जो लोग विष्णु की आराधना करते हैं वे वैष्णव कहलाते हैं। जो शक्ति की आराधना करते हैं, वे शायत कहलाते हैं। इस ग्रंथि को क्या सचमुच खोला जा सकता है? जैसे कुछलोग श्रीसंप्रदाय के वैष्णव हैं, उन्हें तुम शाक्त कहोगे या वैष्णव ? वे लोग तो शक्ति-मंत्र की ही आराधना करते हैं। इतना ही क्यों व्रज के उपासकगण राधारानी की माधुर्य भाव से उपासना करते हैं। इसलिए तो वे भी शाक्त हुये। यदि कहो कि विष्णु-शक्ति के मजनेवाले वैष्णव हुए, तो बात अग्राह्य लगती है। क्या चन्डी में पराशक्ति महामाया को नारायणी नाम से स्मरण नहीं किया गया है?"

बाबाजी ने और भी समझाया कि शास्त्र में उल्लेख है कि साधकों के हितार्थ ही ब्रह्म की रूप-कल्पना की गई है। इसलिए जिसकी जैसी रुचि, जैसा भाव और अधिकार रहता है, उसे तदनुरुप भगवत पथ पर अग्रसर होता चाहिए। किन्तु स्मरण रखना कि जो कुछ भी भेद विषमता है वह उपास्यगत नहीं। वह विषमता उपासक की रुचि और आचरण में होती है।"

जिस समय यह चर्चा चल रही थी, कई खाँटी वैष्णव वहाँ उपस्थित थे। उनलोगों ने कहा, ''प्रमु, स्पष्ट रूप से हमलोगों को समझाइये, कि प्रकृत साधनकामी वैष्णव के कर्त्तव्य क्या है?''

बाबाजी महाराज ने उत्तर में चैतन्य महाप्रभु की उक्ति का उल्लेख िकया, "सभी देवताओं की उपासना करने से काम नहीं चलेगा। सभी देवी-देवताओं से अपने इष्टदेव की भिवत का वर माँगो। यह सारी सृष्टि प्रकृति है और सिच्चदानन्द गोविन्द ही एकमात्र पुरुष हैं। माता-पिता जिस तरह उपयुक्त पात्र के साथ संबंध योग कर देते हैं, उसी प्रकार श्रीगोविन्द को पाने के लिए जगजननी की, शंकर-शंकरी की आराधना धावस्यक है। वैष्णव-साधना बड़ी

कठिन है। केवल शिव-दुर्गा हो क्यों, क्षुद्रातिक्षुद्र कीट पतंग ग्रौर तृण-लता तक को भक्ति-भाव से देखना पड़ता है, पूजा करनी पड़ती है। ऐसा नहीं करने पर प्रकृत कृष्ण भजन में हानि होती है।"

श्रोतार्ग्नों के मन का दिवा-द्वन्द्व मिट गया। उनलोगों ने भिक्त-माव से बाबाजी को प्रणाम कर एक दूसरे का आर्लिंगन करने लगे।

एक समय की बात है। चरणदास महाराज नीलाचल होते हुए केन्द्रपाड़ा
पहुँचे। वहाँ के जमीन्दार क्यामसुन्दर बाबू उनके एक विशिष्ट मक्त थे।
केन्द्रपाड़ा श्राकर बाबाजी ने श्रष्ट प्रहर नाम कीर्त्तन प्रारम्भ कर दिया।
ग्राबाल वृद्धविनता दल के दल श्राकर कीर्त्तन में जुट गये। उनमें से श्रनेक ने
बाबाजी से मंत्र-दीक्षा ग्रहण कर श्रपना जीवन कृतार्थ किया।

एक दिन बाबाजी अपने स्वजनों के साथ जमीन्दार महाशय के घर पर दो तल्ले पर बैठे हुये थे। हठात् पता नहीं क्यों वे अत्यन्त व्यय-चंचल हो गये और उच्च स्वर से 'कृष्ण-कृष्ण' पुकारने लगे। यह कृष्ण और कोई नहीं, जमीन्दार महाशय के घर का कृष्णमान सिंह नामक दरवान था। वह घर के निचले तल्ले में बैठा हुआ लोगों के साथ गपशप कर रहा था। उसे सबलोगों ने ऊपर बुलाकर बाबाजी के सामने उपस्थित किया। बाबाजी ने कृष्णमान सिंह से कहा, ''नहीं वत्स, यह तुम्हारी नितान्त भूल है। वास्तव में दीक्षामंत्र देनेवाले तो स्वयं निताई-चाँद हैं। उनके लिए तो सभी समान हैं। बल्कि अकिचन मक्त पर तो उनकी विशेष कृपा रहती है।'' तत्पश्चात उन्होंने कृष्णमान को आग्रह पूर्वक अपने निकट बुलाकर आलिंगन किया और उसके कान में नाम-मंत्र की दीक्षा दी।

बाबाजी महाराज के इस कृपा-स्पर्श का प्रभाव ग्रद्भुत रहा। कृष्णमान सिंह की ग्रांखों से ग्रश्रुघारा प्रवाहित होने लगी। संपूर्ण शरीर पुलकित हो रहा था। बाबाजी की इस कृपा लीला का रहस्य जानने के लिए सबलोग उत्कंठित हो गये। इसलिए उन्होंने स्मित हास्य से रहस्योद्घाटन किया। मकान के नीचे तल्ले में बैठा हुग्रा कृष्णमान सिंह खेदपूर्वक कह रहा था, "वाबाजी महाराज केवल बड़े लोगों के ही कान में मंत्र देते हैं। मुझे तो कोई सह।य-संपदा नहीं है। किर मुझे मंत्र पाने का सौमाग्य क्योंकर होगा?" यह जानकर जमीन्दार का मुनीम महाकुद्ध हुग्रा। बोला, "वाह बेटा, तेरी हिम्मत की बलिहारी है। नीचे बैठ-बैठे तुमलोग क्या बातें कर रहे थे, सब साफ-साफ बतलाग्रो।"

कृष्णमान सिंह ने श्रश्रुरुद्ध कंठ से कहा, "सचमुच नीचे हमलोग यही बात कर रहे थे। श्रन्तर्यामी महाप्रभु ने सब कुछ जान लिया श्रब मेरे लिए कहने का क्या बचा ?"

बड़े-बड़े कीर्त्तन समारोहों के अवसर पर बाबाजो महाराज की अनेक विभूति-लीलाएँ महाप्रसाद को आधार बनाकर प्रकट होती थीं। एक बार कई सौ मबतजन उपस्थित थे। वे लोग प्रभु के महाप्रसाद के लिए इच्छुक थे। बाबाजी ने उस दिन सैंकड़ों नहीं, हजारों लोगों को सहज ही नाना प्रकार के पक्वान खिलाकर तृष्त किया।

इस विषय में किसी के प्रश्न करने पर बाबाजी ने कहा, "माई इसमें मेरा क्या कृतित्व है ? सब तो निताई चाँद की कृपा है। आपलोगों ने जो कुछ देखा, वह तो उनका ही खेल था।" मक्तों और शिष्यों के बीच बाबाजी महाराज अपनी विभूतियों को इसी प्रकार छिपाकर रखते थे।

जगन्नाथ देव के मंदिर का प्रसाद पाने की उनकी तीन्न इच्छा रहती थी। उसी प्रकार उनके निकट पहुँचने की उत्कट व्यग्रता भी थी। एक वार बाबाजी महाराज उड़ीसा के गाँवों में नाम कीर्त्तन कर रहे थे। एक दिन प्रातःकाल में श्रानन्दोच्छ्वसित कंठ से बार-बार कह रहे थे, 'देखो श्राज बड़ा ही शुभ दिन है, बड़ा ही श्रानन्दोत्सव होगा। ऐसा शुभ श्रवसर बार-बार नहीं श्राता है।" कुतूहलवश लोगों ने प्रस्त किया, 'महाराज, कृपया श्रपने कथन का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। श्राप तो स्वमेव मंगलमय हैं। इसलिए श्रापके निकट सब दिन शुम श्रीर मंगलमय है। तब फिर ग्राज के दिन क्या विशेषता है?

बावाजी ने स्मित हास्यपूर्वक कहा, "ग्रसल बात मैं श्रमी नहीं बता रहा हूँ। हाँ, इतना जानलो कि श्राज की प्रातःवेला में यहाँ एक परम पवित्र सम्मेलन होनेवाला है।"

लोग सोचने लगे, यह कैसा सम्मेलन ? ग्रौर किस प्रकार यह घटना घटेगी ? भक्तगण चुपचाप प्रतीक्षा करने लगे कि देखें, नया होनेवाला है। कीर्त्तनोपरान्त, दोपहर को बाबाजी ग्रौर उनके संगी साथी विश्वाम कर रहे थे। उसी समय एक भार वाहक दो बड़ी चंगेड़ी लेकर वहाँ पहुँगा। उन चंगेड़ियों में श्री जगन्नाथ देव के मंदिर का तथा श्रन्य कई देव-विग्रहों का प्रसाद था। थोड़ी देर बाद ही, उस गाँव के ग्रासपास के सभी देव-स्थलों के विग्रहों का प्रसादान श्राने लगा।

कोई नहीं जानता था कि यह सब क्या हो रहा है ! पहले से इस विषय की कोई व्यवस्था नहीं थी । बाबाजी महाराज के आनन्द की कोई सीमा नहीं थी। कहते थे, यह तो निताई-चाँद की कृपा है। ग्रानन्दातिरेक में बाबाजी उस प्रसाद सम्मेलन के सामने तरह-तरह की भाव-भंगिमा में ग्रसभय ही नृत्य करने लगे।

लोग विचारने लगे, बाबाजी महाराज एक महापुरुष है। इसलिए उस इलाके के मंदिर से उनकी अम्यथंना में प्रसादान्न आया है, किन्तु सुदूर नीलाचल से जगन्नाथ देव का प्रसाद किस तरह आया ? कुतुहलवश अनेक मक्त भार-वाहक से तरह-तरह के प्रश्न कर रहे हैं। मार-वाहक ने बताया, कल श्रीजगन्नाथ देव का श्रुंगार-भोग संपन्न हो जाने के बाद एक अपरिचित ब्राह्मण आया और मंदिर के प्रधान पुजारी के भारवाहकों को दोनों चंगेड़ी देकर कहा, "माई, इन चंगेड़ियों को शीघ्र ही बाबाजी महाराज को दे आओ, वे दक्षिण दिशा के गाँवों में कीर्तान कर रहे हैं। थोड़ी खोज करने से उनका पता मिल जायगा। और यह रहा तुम्हारा मेहनताना।" भार-वाहकों को मेहनताना के दो स्पर्य उन्होंने अग्निम ही दे दिया। प्रमु कुपा की यह अद्भुत कहानी सुनकर बाबाजी महाराज की आँखों से अविरल पुलकाश्रु झरने लगा।

साधक श्रीचरणदासजी महाराज ने ग्रपने जीवन-प्रमुश्रीनित्यानन्द के चरणों में ग्रपना सर्वस्व ग्रपित कर रखा था। निताईचाँद जैसे प्रेम दाता थे, वैसे ही महाशित घर भी थे। उनकी प्रेम ग्रीर शक्ति की लीला बाबाजी महाराज के जीवन में विभिन्न रंग ग्रीर मंगिमा में विकसित, प्रतिविभ्बित हो रही थी।

महावैष्णव श्रीचरणदासजी की करणा श्रीर श्रलौकिक शिक्तयों का प्रभाव-प्रसार बंगाल श्रीर उड़ीसा में चतुर्दिक फैल चला। उनके निकट दिनोंदिन रोग-शोकाकुल श्रान्त लोगों श्रीर शरणागत मुमुक्षुश्रों की भीड़ बढ़ने लगी। बाबाजी महाराज के पुण्य-स्पर्श से उनलोगों के जीवन में नवीन प्राण स्पन्दन का जागरण होता था। दुविनीत पाखंडी लोग भी उनका करणा कृपा मे वंचित नहीं होते। विक्त बाबाजी साग्रह उनका श्रालिंगन करते। फलतः वैसेलोगों का जीवन भी रूपान्तरित हो जाता था।

चरणदासजी सिद्ध महापुरुष थे। अत्यन्त स्वामाविक रूप से उनकी अलौ-किक शिक्तयों का प्रकाश स्फूरित-प्रसारित हो रहा था। किन्तु वे अपनी शिक्तयों को अपने इष्टदेव, निताईचाँद के नाम पर प्रकाशित करते थे। इन निरिभमान कंगाल बैष्णव की कृपा से अनेक मृत-कल्प लोगों की प्राण रक्षा होती थी। पुरी के झाँझपीटा मठ में जोर-शोर से कीर्त्तन हो रहा था। उसी समय मठ में रहने वाले वृद्ध वैष्णव गदाधर दास का आर्त्त चीरकार सुनाई पड़ा। रात का समय था। गदाधर दास किसी कर्मवश कुँए पर गये। वहाँ उन्हें किसी विषधर साँप ने काट लिया। लोगों ने तत्काल दंशित स्थान से ऊपर रस्सी से कस कर बाँव दिया और उन्हें उठाकर कीर्त्तनांगन में ले आये। उस समय बड़े बाबाजी ने एक अद्मुत कांड कर दिया। सर्प दंशित वैष्णव के पाँव का बन्धन काट कर कीर्त्तन-प्रांगण के बीच में सुला दिया और उन्हें घेर कर बाबाजी महाराज ने नाम-कीर्त्तन पुन: प्रारंभ कर दिया।

चारो स्रोर लोगों की मीड़ थी। बीच में वृद्ध गदाघर दास का विषजर्जर शरीर निष्पन्द पड़ा था। सबलोगों ने देखा कि गदाघर दास का प्राणान्त हो चुका है।

कीर्त्तंन करते-करते चरणदास जी भावाविष्ट हो गये। लोगों ने देखा, वे एक विस्मियजनक कार्य कर रहे हैं। वे जोर-जोर से वैष्णव गदाधर दास के मस्तक पर पदाधात कर रहे हैं। ग्रौर, उस मूर्च्छित शरीर में धीरे-बीरे प्राणों का स्वन्दन हो रहा है। ग्रन्ततः गदाधर दोस उठकर बैठ गये। थोड़ा विश्राम करने के बाद वे भी कीर्त्तन में भाग लेने गये। निताई चाँद ग्रौर निताईगत समर्पित बड़े बाबाजी के जयजयकार से चतुर्दिक मुखरित हो गया।

एक बार पुरी-घाम में हैजे का प्रकोप था। इस महामारी के भय से लोग संत्रस्त थे। किन्तु बाबाजी महाराज प्रतिदिन नाम-कीर्त्त न करते हुए उस क्षेत्र में भ्रमण करते थे। नगर-परिक्रमा समाप्त करने के बाद बाबाजी श्रीराधा कांत के विग्रह के सम्मुख ग्राये ग्रीर कीर्त्त नानन्द में मत्त हो गये। माविव मीर महाभक्त के शरोर में पुलक, ग्रश्रु ग्रीर श्रम-स्वेद ग्रादि ग्रष्ट सात्विक विकार प्रकट हो रहे थे। धीरे-घीरे ग्रधं-वाह्य ज्ञान तो लौट ग्राया किन्तु प्रेम का ग्रावेश कट नहीं रहा था। बीच-बीच में जोर-जोर से 'जय निताई, जय निताई' कहते थे। उसी समय लिलता दासी ने ग्राकर खबर दी कि मठ के तरुण भक्त फणी को हैजा हो गया है। उसकी ग्रवस्था संकटापन्न है। किन्तु चरणदासजी निर्विकार माव से खड़े रहे। फिर गंभीर भाव से बोले, ''तुमलोग कह क्या रहे हो? लोगों की बीमारी छुड़ाने, भुकदमा जिताने ग्रीर ग्रपनी साधुगिरी फैलाने के लिए क्या नाम का ब्यवहार करना होगा ?''

लितादासी ने रोते-रोते कहा, "आपके एकबार इच्छा करने मात्र से सब कुछ हो सकता है। आपकी इच्छा होने पर श्रीमगवान् अवश्य उसको पूरा करते हैं। आप कृपाकर एकबार वहाँ चलें। उतने से ही फणी की प्राण-रक्षा हो जायगी।"

शक्तिमान महापुरुष के ग्राश्रय में रहनेवाले इस तरुण मक्त की, सबकी श्रांखों के सामने मृत्यु हो जाय, इस बात की चिन्ता ललितादासी को ग्रसह्य हो रही थी। उनके धैर्यं का बाँघ टूट गया और उत्ते जित होकर बोले, "यदि आपके रहते इस प्रकार फणी की मृत्यु हो जाय तो में प्रतिज्ञा करता हूँ कि मठ में रहनेवाले सभी साधुग्रों की कंठी-माला तोड़ कर फेंक दूँगा और सबको गृहस्य आश्रम में लौट जाने कहूँगा। श्रीर, मैं चारों तरफ घूम-घूम कर लोगों से कहूँगा इन नाम प्रेमी महापुरुष में कोई शक्ति नहीं है।"

जिस समय फणी की अन्तिम साँस चल रही थी, बाबाजी महाराज उसके सिरहाने पद्मासन लगाकर बैठ गये। आँखें बन्द, देह बिल्कुल निस्पन्द। हठात् उन्होंने उच्च स्वर से 'जय निताई' बोलकर अपने पैर के अंगूठे से रोगी के सिरका स्पर्श किया। साथ ही रोगी पुनरुज्जीवित होकर उठ बैठा। बाबाजी पर जैसे ही उसकी दृष्टि पड़ी—उसकी आँखों और मुखमण्डल से दिव्य आनन्द की ज्योति फूट पड़ी।

एक समय बड़ानगर के एक बगीचे में वावाजी महाराज कुछ दिनों के लिए निवास कर रहे थे। वहाँ गणेश नामक एक उड़िया लड़का भृत्य का काम करता था। वह आंगन में बैठा काम कर रहा था कि अचानक एक विषेठ साँप ने काट लिया। उसके अचेतन शरीर को लोग उठा लाये और कीर्त्तन-सभा में रख दिया।

ग्रवधूत ज्ञानानन्दजी के शिष्य कृष्णानन्द उस समय वहाँ उपस्थित थे। बड़े बाबाजी ने उनसे कहा, 'भाई, इस लड़के को कीर्त्त न-मण्डली के मध्य खड़ा किये रहो। कृष्णानन्दजी ने कहा, ''भैया इसके शरीर में लेशमात्र भी प्राण नहीं है। सारा शरीर बर्फ की भाँति ठंढा है। यह खड़ा किस प्रकार होगा?''

माई तुम एकाग्रचित्त से ग्रपना काम करते क्यों नहीं ? सभी कर्मों के नियन्ता तो निताई चाँद हैं। जो कुछ करना है वह दयालु निताई चाँद ही करेंगे।

महापुरुष की यह वाणी सुनने के बाद तो तर्क का कोई स्थान नहीं था। कृष्णानन्दजी ने अपने कन्धे के सहारे उस सपदंशित बालक को किसी तरह सम्हालकर खड़ा किया। उस समय चारों और उच्च स्वर से नाम-कीर्त्त चल रहा था। इस प्रकार प्रायः एक घंटा बीत चला। कृष्णानन्दजी अब बालक को खड़ा करने में असमर्थ हो रहे थे। अन्ततः बालक को कीर्त्तन-कक्ष में सुला दिया गया। बालक की संज्ञाहीन देह को घर कर बाबाजी और उनके मक्त दल का तुमुल नृत्य और कीर्त्तन चल रहा था। कुछ समय बाद महापुरुष बाबाजी भावाविष्ट हो गये और गणेश के सिर पर जोर-जोर से लात मारने

लगे । जैसे-जैसे लात मारते—लड़के की श्रवस्था में परिवर्त्त न होता जाता । इस प्रकार श्रन्तत: लड़के का वाह्यज्ञान लौट श्राया । वह वाबाजी के चरणों पर लोटने लगा ।

एकवार वावाजी जब कलकत्ता में निवास कर रहे थे, उनकी भ्रलौकिक शक्ति का विस्मयकारी प्रभाव लोगों ने देखा। यह प्रभाव लोगों ने दिन के प्रखर प्रकाश में देखा। इस घटना का बड़ा ही मनोज्ञ वर्णन बावाजी के अन्तरंग शिष्य विष्णवाचार्य रामदास ने किया है। यथा— एक दिन ब्राह्मवेला में बावाजी ने फिण और राधा विनोद को बुलाकर भ्रादेश दिया, "तुम दोनों दौड़ते हुए नीमतल्ला घाट की ग्रोर गंगा तट पर चले जाग्रो। मैं कुछ देर बाद वहाँ पहुँचूँगा।"

दोनों शिष्य तत्काल चल दिये । घीरे-घीरे ग्रन्य शिष्यों के साथ वाबाजी भी वहाँ पहुँचे । उन्होंने दोनों शिष्यों से पूछा, 'श्ररे, यहाँ ग्राते समय तुमलोगों ने राह में-क्या देखा ?''

'प्रमु, हमलोगों ने देखा कि मारवाड़ियों का एक दल एक स्त्री का शव लिए श्मशान चले जा रहे हैं।" बाबाजी व्यग्न हो गये। बोले, "तुमलोग शोध्न नीमतल्ला श्मशान घाट चले जाख्रो ख्रौर जबतक मैं वहाँ नहीं पहुँच जाता हूँ, शव का दाह-संस्कार रोके रखना।" दोनों भक्त श्मशान घाट के लिए तत्क्षण दौड़ पड़े।

स्नानादि कृत्य करने के बाद चरणदासजी नीमतल्ला इमशान घाट पहुँचे।
मृतक के संबंधीजन उनकी प्रतीक्षा में हके हुये थे। किसी नई ग्राशा से उनलोगों
का हृदय धक्-धक् कर रहा था। सोच रहे थे, संभवतः यह मृता नारी जी
उठेगी। उनलोगों ने बाबाजी के मक्तों से सुन रखा था, यह वैष्णव बाबाजी महाशक्तिधर महापुरुष हैं। इनकी दया से क्षणभर में बड़े से बड़े श्रलौकिक कांड
घटित हो सकते हैं।

चरणदासजी के निर्देशानुसार शव को चिता से उतार कर लोग एक कमरे में ले ग्राये। ग्रब शव को घेर कर लोग तुमुल स्वर से कीर्त्तन करने लगे। उस समय बावाजी स्वयं शव के श्रंगूठे का स्पर्श कर श्रस्फुट स्वर से नाम-जप कर रहे थे।

प्रायः ग्राधा घंटा बाद चरणदासजी मृतक के हाथ का श्रंगूठा पकड़ कर जोर से 'जय निताइ' बोले ग्रौर उसे एकबार झकझोर दिया। लोगों ने देखा कि मृतक स्त्री ने ग्राँखें खोल दी है। लोग तुमुल स्वर से हिर नाम की जय व्विन करने लगे।

पुनर्जीवित महिला विस्मित दृष्टि से इवर-उधर देख रही थी। उसके सगे-संबंधी हर्ष-विस्मय से ग्रमिभृत थे।

चरणदासजी ने स्त्री से पूछा, "क्या ग्राप इन लोगों को पहचानती हैं।" स्त्री ने सम्मति सूचक सिर हिलाया। तब तक यह समाचार चारो ग्रोर फैल गया। नव जीवित उस स्त्री की ग्रीर उसके नव जीवन दाता साधु को देखने के लिए इमशानघाट पर एक विशाल भीड़ एकत्र हो गई थी।

प्राय: एक घंटा बाद ही बाबाजी ने इस ग्रानन्दपूर्ण लीला के ऊपर एक विषादपूर्ण पटाक्षेप कर दिया। ग्रब तक बाबाजी उस स्त्री के हाथ का ग्रंगूठा पकड़े हुए थे। ग्रब उन्होंने ग्रंगूठा छोड़ दिया। लोगों ने देखा कि इघर स्त्री ने चिरकाल के लिए ग्रपनी ग्रांखें मूँद ली। मृतक के ग्रात्मीय लोगों पर शोक की काली छाया उतर ग्राई। ग्रात्त स्वर से वे लोग बाबाजी से ग्रारजू विनती करने लगे। उस स्थान से जाने के लिए बाबाजी जैसे ही खड़े हुये, मृत स्त्री का पित उनके पैरों पर लोटने लगा। रोते-रोते उसने कहा, 'महाराज एक बार तो ग्रापने कृपा की, फिर उसे लौटा क्यों लिया? दोहाई प्रभु, इसे बचा लीजिए।"

चरणदासजी ने कहा, "बाबा, जो कुछ महाप्रभु करते हैं, वह सब करना हमलोगों के लिए उचित नहीं है। यदि वे चाहते तो क्या श्रीवास पंडित के पुत्र को बचा नहीं लेते ? किन्तु उन्होंने वैसा नहीं किया। क्योंकि विधि के विधान को टालने से मर्यादा भंग होती है। निताईचाँद को भी मर्यादा-हानि ग्रिभिप्रेत नहीं है। तब फिर ग्राज की घटना का तात्पर्य क्या था? निताईचाँद गंगा-तट पर सबलोगों को दिखाना चाहते थे कि नाम-जप के प्रभाव से मृतक देह में प्राणों का भी संचार हो सकता है।"

लोगों की मीड़ को टालकर चरणदासजी एक दूसरे स्नान घाट पर चले आये। वहाँ स्नान कर सदल-बल कीर्त्तन करते हुए घर लौट आये।

स्नान करते समय अपने प्रिय शिष्य रामदासजी से पूछा, "राम, आज की घटना को देखकर तुमने मन में क्या सोचा ?"

रामदास बाबाजी भी अन्यलोगों की तरह ही विस्मय विमुख थे। उन्होंने उत्तर दिया, "प्रभु यह सब मैं कैसे समझूँ? अपना खेल आप ही समझ सकते हैं।" प्रशान्त कंठ से चरणदासजी ने समझाया, "देखो, इसमें एकमात्र नाम की लीला है, अन्य कुछ भी नहीं। नाम सचमुच ही असाध्य को भी साध्य कर सकता है। वयों कि वह तो सर्वशिक्तमान है। जो कुछ भी तुमने आज देखा है

वह तो नाम का सामान्य प्रमाव-कार्य था। यह सर्वदा ध्यान में रखना कि नाम के साथ नामी सतत् विद्यमान रहता हैं। इसलिए नाम पर विश्वास रखने पर सब कुछ हो सकता है। नाम की कृपा न होने पर प्रकृत-प्रेम-लाम नहीं हो सकता, अतीन्द्रिय भाव-राज्य में प्रवेश तो दूर की बात है। कृपा की प्रत्यक्ष फल रूपी विभूति लीला देखे बिना मनुष्य धर्म पथ पर दृढ़ विश्वास रख नहीं पाता है। इसीलिए समय-समय पर प्रभु निताईचाँद की शक्ति-लीला प्रकट होती है।

प्रभुनाम और श्रीविग्रह को चरणदासजी परम वस्तु मानते थे। इस तत्व को वे ग्रपने ग्रंतरंग शिष्यों ग्रौर भक्तों के बीच ग्रपने ग्राचरण द्वारा प्रस्फुटित करते थे।

झाँझपीटा मठ में जितनी ग्रामदनी होती थी, उतना ही खर्च होता था। कोई नहीं जानता था कि देविवग्रह के भोग-राग ग्रीर उत्सवादि का खर्च कैसे कहाँ से चलता है। प्रतिदिन सैंकड़ों वैष्णव साधु वहाँ ग्राते थे ग्रीर विदाई पाते थे। यह सारी व्यवस्था मानो किसी इन्द्रजाल के बल पर चल रही थी। यह सब उनकी ही कृपा थी।

एक बार ऐसा हुम्रा कि मठ में पैक्षा-कौड़ी का नितान्त भ्रभाव हो गया, यहाँ तक कि भोजन का भी कोई जोगाड़ नहीं था। लिलता दासी भ्रौर भ्रन्यान्य भक्तजन चिन्ता में पड़े थे। उनलोगों ने चरणदास की को इस अर्थ संकट की खबर दी। उन्होंने निर्विकार भाव से कहा, ''तुमलोगों का यही कहना है कि तुमलोगों को बाजार-हाट करने के लिए पैसा नहीं है। यह तो मैं ने समझा किन्तु यह सब मुझसे कहने का क्या प्रयोजन है? जिसका यह संसार है, उससे कही। तुमलोगों ने निताई चाँद से क्यों नहीं कहा? ''

लिलादासी ने उत्तर दिया, "हमलोग प्रत्यक्ष को छोड़ कर अनुमान के पीछे कैसे दौड़ें, कहाँ खोजें? आप तो हमलोगों के समक्ष प्रत्यक्ष हैं। किन्तु जब आपकी ऐसी इच्छा है तो कृपाकर बता दीजिए कि कहाँ और कैसे हमलोग अपनी बात उनसे कहें?"

'यह कैंसी बात है ? मैं ने तो अनेक बार तुमलोगों से कहा है कि श्रीमूर्ति नित्य है, उनकी सेवा नित्य है और उनके सेवक भी नित्य हैं। तब फिर यह सब सोच विचार क्यों ? यदि चाहो, तो मंदिर में आकर ठाकुर से मेरा ही नाम लेकर कहो कि मैंने हो तुमलोगों को मंदिर की स्थित बतलाने के लिए भेजा है। कहना कि 'प्रभु, आपके इस स्थान पर दोनों वेला प्रायः चार-पाँच सौ लोग उपस्थित होते है। किन्तु बाजार करने के लिए पैसा नहीं है। इस स्थिति में जो कुछ करना है, श्राप ही कीजिए।"

निर्देशानुसार लिलतादासी ने श्रीविश्रह के सामने जाकर सारी बात कह दी। किन्तु उनके मन की शंका नहीं जा रही थी। मुख पर श्रप्रसन्नता की स्पष्ट छाप थी। सोच रहे थे, वावाजी के इस प्रकार उदासीन रहने से इस विराट मठ का खर्च, भवतों श्रीर श्रभ्यागत श्रतिथियों की सेवा किस प्रकार चलेगी?

कुछ देर बाद लिलतादासी ने देखा कि बाबाजी के ग्रागे एक दीन व्यक्ति दोनों हाथ जोड़े बैठा हुग्रा है। सामने में सौ से कुछ ग्रविक ही रुपये सजाकर रखे हुए थे। वह नवागत सज्जन कह रहे थे, 'महाराज, मेरी बड़ी इच्छा है कि मठ में समागत वैष्णवों ग्रीर कंगालों की सेवा में ये रुपये व्यय हो।''

अन्ततः प्रणाम कर वह व्यक्ति विदा हुआ। लिलतादासी घीरे-घीरे वावाजी के सामने आकर हाथ जोड़े खड़े हो गये। खेद-पूर्वक उन्होंने कहा, "महाराज, मैंने श्रीविग्रह के सामने वैसा-कुछ भिवत-भाव से निवेदन नहीं किया था। जो कुछ निवेदन किया था, वह सामान्य भाव से ही। श्रापकी उदासीनता देख कर मेरे मन में किचित कोघ भी हुआ था। किन्तु यह क्या प्राश्चर्य हुआ। ठाकुर की कुपा में कोई कमी नहीं हुई।"

बाबाजी ने हँसते हँसते कहा, ''मेरे निताईचाँद तो इच्छा-कल्पतर हैं। तुम्हीं बोलो, जब अबहेला पूर्वक कहने पर भी उनकी इतनी कृपा हुई तो श्रद्धा-विश्वास पूर्वक कहने पर क्या नहीं प्राप्त हो सकता है ? मनुष्य के समस्त दुःखों का कारण है उनकी संकीण बुद्धि और विश्वास का अभाव। समझ लो कि इस संकीण बुद्धि के कारण भगवत विमुखता आती है और मनुष्य अकल्याण के मार्ग पर चल पड़ता है।''

ग्राश्रम में इष्टदेव की मूर्ति की सेवा में तिनक भी त्रुटि की गुंजाइश नहीं थी। बाबाजी महाराज की दृष्टि में मूर्ति चिन्मय थी, नित्य ग्रौर स्वप्रकाश थी। इसिलए विग्रह सेवा में थोड़ी भी असावधानी को वे गुरुतर ग्रपराध मानते थे। इस तत्व को उन्होंने एक दिन लिलतादासी को उपलक्ष कर मठवासी सभी भक्तों के लिए स्पष्ट किया।

संच्या का समय था। लिलतादासी बरामदे में खड़े हाथ-पाँव घो रहे थे। पाँव के जल का छीटा ग्रसावधानीवश देव-विग्रह का प्रसादान रखनेवाले पात्र पर पड़ रहा था। बाबाजी वहीं खड़े थे। लिलतादासी स्वयं मी इस अनव-घानता के लिए लिजित हुये। परन्तु बाद में वे इस घटना को मूल गये। उसी रात लिलतादासी के दाहिने पाँव में तीव्र पीड़ा शुरू हुई। दिन-प्रतिदिन पीड़ा बढ़ने ही लगी। तीसरे दिन यह पीड़ा असह्य हो गई। उन्होंने तो जीवन की आशा ही छोड़ दी।

रोगी ग्रसह्म पीड़ा से छटपट कर रहे थे ग्रीर डाक्टर रोग का निदान नहीं कर पाते थे। दवाग्रों से कोई लाभ नहीं था। मठ में रहनेवाले सभीलोग किंकता व्य विमृद्ध हो रहे थे। उसी समय हठात् लिलतादासी को उस दिन के पाँव घोने की घटना का स्मरण हो ग्राया ग्रीर पश्चाताप एवं ग्रनु-सोचना से मन जलने-सा लगा। भाव उठता था कि उन्होंने उस दिन गृष्तर ग्रपराध किया। विस्मय की बात हुई कि पश्चाताप के साथ-साथ पाँव की पीड़ा भी मिट चली। उसी दिन वे निरोग हो गये। लिलतादासी ने समझ लिया कि किसी दवा से नहीं विलक पश्चाताप के परिणामस्वरूप उनकी प्राण रक्षा हुई है।

उन्होंने एकान्त में बड़े बाबाजी से सारी बातें कहीं। बाबाजी ने उत्तर दिया, 'दिखो, उस दिन के तुम्हारे सेवापराध की बात मुझे मालूम है। मैं पहले ही तुमसे कहता, किन्तु उससे तो तुम्हारे चित्त में पश्चाताप की ग्राग नहीं जलती। यह जो कुछ तुम्हें हुग्रा, वह सब प्रमु का कृपादंड समझो। उस दंड को स्वीकार करने के श्रलावा ग्रापराध का कोई दूसरा प्रायश्चित था भी नहीं।''

उस दिन बाबाजी महाराज ने मक्तों को वैष्णव सेवा तत्व समझाते हुये कहा, "तुमलोग सदैव स्मरण रखना कि श्रीविग्रह की सेवा के उपकरण परम पित्रत्र होते हैं। नित्य वस्तु प्रभु श्रीकृष्ण की सेवा में सहायक पात्रादि उपकरणों में इतने उच्च गुण होते हैं। इतना ही नहीं, प्रभु की सेवा के श्रनुकूल सभी पदार्थ चिन्मय होते हैं। वैष्णव-जन के लिए इन पदार्थों की श्रवज्ञा गुस्तर श्रपराघ है।"

एक बार की बात है, चरणदासजी कलकत्ता के एक सीमावर्ती स्थान में निवास कर रहे थे। एक दिन वे मक्तजनों से घिरे वैठे थे कि एक सुपंडित ब्राह्मण ग्रा उपस्थित हुये। वे एक सुप्रतिष्ठित धर्म-प्रचारक थे, नाम था श्री दीनबन्धु काव्यतीथं, वेदान्तरत्न। नाना तत्व प्रसंगोपरान्त बाबाजी ने कीर्त्तन ग्रारंभ किया। सबलोग मावावेग के ज्वार में उच्छवसित हो गये। काव्यतीर्थं महोदय की भी समस्त सत्ता डूब गई। ग्रर्धवाह्य श्रवस्था में उन्होंने बाबाजी के पाँव पकड़ कर कहने लगे, 'प्रमु, कृपया मुझे मंत्र दीक्षा दीजिए। मैं विद्यासिमानी घोर पापी हुँ।''

उनका स्नेहपूर्वक आलिंगन करके बाबाजी ने तत्काल उनके कान में एक मंत्र दिया । मंत्र का एक-एक वर्ण पंडित महोदय के कान में जैसे-जैसे प्रवेश करता जाता, वैसे-वैसे उनके शरीर में अश्रु-पुलक कम्पादि सात्विक भाव विकार प्रस्कुटित होते जाते । कुछ देर बाद पंडित दीनबन्धु बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े । लोग चटपट उन्हें उठाकर भीतर ले आये ।

दूसरे दिन पंडितजी के मन में एक शंका जगी। वे सोचने लगे कि बाबाजी द्वारा प्रदत्त गौर मंत्र में व्याकरण की मूल है। यह संदेह उन्होंने ग्रन्य लोगों को मी ज्ञापित किया। इस स्थिति में कई दिन बीत गये। एक बार चरणदासजी का की तंन-समारोह चल रहा था। वहाँ पंडित जी मी उपस्थित थे। उनका मुँह रिक्तम हो गया। ग्राँखों में रसानुभूति के ग्रश्रुकण ढ़लमल कर रहे थे। शरीर कम्पायमान था। बाबाजी के पाँव पकड़ कर रोते-रोते कहा, "प्रभु, मैं घोर पातकी हुँ। मैंने विद्यामिमानवश गौर मंत्र की शुद्धता पर संदेह किया है। पिछली रात मैंने स्वप्न में देखा कि ग्राप मेरे सामने ग्राये हैं। कोघ से ग्रापकी ग्राँखों लाल हो रही हैं, मेरी मर्त्सना करते हुये कह रहे हैं, "ग्ररे मूखं, मामूली दो पत्ता पोथी पढ़ कर तुम विद्याभिमान में मस्त रहते हो। प्रभु नित्यानंद द्वारा प्रदत्त मंत्र पर तुम्हें संदेह हो रहा है। ग्ररे ग्रमागे, ग्रपना ग्रमिमान छोड़ दे।" तत्पश्चात कृपा दंड रूप ग्रापने मुझे एक तमाचा मारा। उसका चिह्न भी ग्राप कृपया देखिये। इस ग्रलौकिक दंड प्रहार के चिह्न देख कर उपस्थित लोग घोर विस्मित हो गये। लोगों ने देखा कि काव्यतीर्थं महोदय के गाल पर तमाचे का चिह्न प्रत्यक्ष है।

चरणदासजी के शिष्यों के लिए गुह-निष्ठा और आत्मार्पण माव में किसी प्रकार की त्रृटि की गुंजाइश नहीं थी। अन्तर्यामी गुह की सतकं दृष्टि शिष्यों की त्रृटियों को खोज-खोज कर प्रकट करती थी। तदुपरान्त उनलोगों का चैतन्य जगाने के लिए कठोर शासन और निष्कहण आघात का प्रयोग करने से भी नहीं चूकते थे। बाबाजी महाराज लोकोत्तर स्वतंत्र पुरुष थे। इसलिए साधारण भक्तों के लिए उन्हें हमेशा समझना कठिन था। साधारण बुद्धि के लिए उनके आचरण का अर्थ समझना सहज संभव नहीं था। एक बार ऐसा प्रयास करने के कारण शिष्यगण घोर विपत्ति में पड़ गये।

एक साल बाबाजी का विचार हुआ कि वे अपने पितृ पुरुषों का श्राद्ध करेंगे । श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्रियाँ संग्रहीत की गई । सब काम विधिवत् संपन्न हुआ। किन्तु रामदास आदि शिष्यों के मन में संशय उठने लगा और वे लोग तर्क-वितर्क करने लगे कि बड़े बावाजी को कर्मकांड के प्रति क्योंकर झोंक चढ़ा ? वैष्णव साधु का वेश ग्रहण करने के बाद पूर्वाध्रम का संपर्क रखना तो असंगत है। शिष्यों के मन में उठने वाले इन संशयों की बात अन्तर्यामी बावाजी के लिए अज्ञात नहीं रही। एक दिन वे मठ के आंगन में बैठे हुए थे। रामदास प्रभृति शिष्यों को गुरु गंभीर स्वर में अपने निकट बुलाकर कहने लगे, "तुम लोगों के बीच यह कैसी निन्दा-समालीचना चल रही है? कर्मकांड की ओर मेरे झूकाव और मेरे पतन की बातें तो चल रही थी न? इस तरह मेरा पतन हुआ है तो मेरे-जैसे पतित प्राणी के साथ तुम लोग-जैसे महात्मा क्योंकर रह रहे हैं? एक बार जब तुमलोगों ने मुझे गुरु रूप में वरण किया तो फिर मन में संदेह क्योंकर उठा ? यदि मन में संदेह जगा भी तो सीधे मुझसे प्रश्न क्यों नहीं किया ? पीठ पीछे निन्दा-धालोचना क्यों ? तुमलोग-जैसे चंचल चित्त वाले अनुगामियों का मैं मुख देखना नहीं चाहता। तुमलोग चले जाग्रो।"

शिष्यों ने नाना प्रकार से अपना अनुताप प्रकट किया और क्षमा याचना की । तब जाकर वे निष्कासन से त्राण पा सके ।

नवद्वीप दास बावाजी महाराज के ग्रन्यतम शिष्य और अभिन्नहृदय भक्त थे। किन्तु वाबाजी महाराज उन्हें गरु का अतिशयोक्तिपूर्ण प्रचार करने से वर्जित करते रहते थे। नवद्वीप दास अपने गरु बाबाजी महाराज को निताई-गौरांग के सम्मिलित रसमय रूप में देखते थे। इस बात का वे सर्वत्र प्रचार भी करते थे। किन्तु बाबाजी को यह बात सर्वथा नापसंद थी। इसलिए वे इनका तिरस्कार भी करते थे। भ्रन्ततः विरक्त होकर उन्होंने नबद्वीप दास को अपने यहाँ से दूर भी कर दिया। किन्तु नवद्वीप दास अपना विश्वास और माव कल्पना छोड़ने को राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा, "मेरे बड़े भाई पहले रसमय विग्रह रूप थे- परम कुपालु, कोमल प्राण वालकवत् । उनके भीतर से निरंतर प्रेमानंद का रसधार प्रवाहित होता रहता था। आज वे महागंभीर, सर्यादास्वरूप निष्ठावान परम वैष्णव हो गये हैं। वे हमारे पुराने बड़े भाई नहीं हैं। इस समय वे गौर हरि दास महन्त के चेला हैं। अखाड़े के एक बाबाजी मात्र।" चरण इासजी ने भी स्पष्ट स्वर में कहा, 'ऐसी दशा में, तुम्ही लोग बता ग्रो, मैं कैसे इसे स्वीकार करूँ।" यह नवद्वीय दास पहले मेरे सुख में सुखी रहता था। श्राज वह ग्रात्म-सुख में लीन है। तात्पर्य यह कि वह मुझे अवतार रूप में खड़ा करके अपनी ग्रमिलाषा पूरी करना चाहता है । वह अपना तत्व-विचार और

भतवाद सर्वत्र प्रचारित कर रहा है। निश्चय ही वह मेरा पुराना नवद्वीपदास नहीं है।"

इस प्रकार बाबाजी ने ग्रपनी कठोर नियमानुवर्त्तता और इष्ट निष्ठा का ष्यान रखकर ग्रपने कलेजे के टुकड़े नवहीप दास का परित्याग कर दिया।

वैष्णवीय भजन के संबन्ध में चरणदासजी का त्याग और दैन्य विधान अत्यन्त कठोर था। एक वार वे कुछ दिनों के लिए वृन्दावन में वास कर रहे थे। एक दिन वे राधा कुंड और क्याम कुंड की परिक्रमा करके प्रसिद्ध साधक हरिचरण दासजी की भजन कुटिया में गये। बड़े बावाजी के वहाँ पहुँचने की खबर चारो ग्रोर फैल गई। पूर्वाचारों की त्याग-निष्ठा और कुच्छ्वत के संबंध में बोलते समय उन्होंने हरिचरणदासजी से कहा, 'भाई तुम्हारा श्रीकुंड पर निवास, मधुकरी वृति ग्रौर निष्किचन भाव देखकर मुझे बड़ी प्रसन्तता हुई है। किन्तु एक कलसी दूध में एक बूंद गोमूत्र पड़ने से जैसे सब म्रष्ट हो जाता है, वैसी ही कुछ तुम्हारी दशा है। इससे मुझे बड़ी ब्याया हुई है।"

हरिचरणदास व्याकुल होकर बोले, "भैया मैं तो कुछ भी नहीं जानता। आपही कुपा कर मुझे मेरे दोषों और त्रुटियों से अवगत कराइये।'

'माई, तुम तो स्वयं सुपंडित हो, तुम्हें में क्या वतलाऊँ? तुम मधुकरी माँगने श्री विनोद मदिर गये थे। मुझे यह देखकर दुःख हुआ कि वहाँ तुमने एक दोना अन्न और एक दोना तरकारों ली। किन्तु एक स्थान से इतना आहार लेना क्या साधक के लिए उचित है? मधुकरी वृत्ति का यह अर्थं तो नहीं है। मधुमक्खी की तरह अनेक स्थानों से भिक्षा लेनी होती है। उदररूपी झोला और हाथरूपी पात्र लेकर किसी तरह आहार ग्रहण करना मधुकरी वृत्ति के लिए नियम है। इसके अलावा जिस घर में तुम्हारी प्रतिष्ठा है, वहाँ से मधुकरी लेना उचित नहीं। वह वैष्णव की भिक्षा नहीं है। तुम क्या नहीं जानते हो कि स्वयं प्रभु इस संबंध में क्या कह गये हैं?"

वैष्णव का जीवन-व्रत प्रधारतः निष्किंचन कंगाली का व्रत है। इस बात को उस दिन बड़े बावाजी महाराज ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में लोगों को समझाया।

साधना की सर्वागीण तैयारी के लिए—देह, मन और अध्यात्म सत्त। के विकास-साधन पर बाबाजी महाराज सदैव अत्यधिक जोर देते थे। तत्वोपदेश करते समय वे इस बात पर विशेष ह्य से प्रकाश डालते थे।

वृन्दावन में एकबार दाऊजी के मंदिर के सामने मौलश्री वृक्ष के नीचे सो रहे थे ग्रीर मक्त क्यामदास उनके पाँव दबा रहे थे। ग्रकस्मात सेवानिरत क्यामदास चौंक पड़े; उन्होंने बाबाजी की ग्रोर ग्रपनी दृष्टि फेरी। देखा कि उनकी देह से ज्योति-घारा निकल रही है। जिससे उनकी (क्यामदासजी की) ग्रांखों चौंधिया रही हैं। विस्मय-विह्वल मक्त क्यामदास की गोद से बाबाजी के पैर नीचे गिर गये ग्रीर क्यामदासजी रोने लगे। बाबाजी की विभूति का दर्शन करके उनके मन में उथल-पुथल मच गया। वे रोते-रोते ग्रस्थिर हो गये ग्रीर बार-बार बड़े बाबाजी से ग्रनुरोध करने लगे कि मुझे निताई गौरांग का दर्शन करा हो दीजिए, ग्राप महान् शक्तिधर हैं, यह तो मैंने ग्रपनी ग्रांखों ही देख लिया है।

बाबाजी ने उन्हें समझाया, 'देखों, निताई गोरांग और राधाकृष्ण को पाना असंभव बात नहीं है। वे तो निरन्तर तुम्हारे चारों ओर घूमते-फिरते रहते हैं। अगर हृदय में उपयुक्त आसन नहीं है, तो तुम उन्हें बैठाओंगे कहाँ? पहले अपना आधार तैयार करना आवश्यक है। अपनी तैयारी पूरी नहीं है तो उस रस का आस्वादन कैसे करोगे? यह समझ लो कि आचार्यों ने जो साधन-मजन का उल्लेख किया है, वह केवल देह और मन को तैयार करने के लिए। योग्य देह होने पर तत्क्षण कृष्ण-दर्शन होगा ही। भगवत कृपा पाने के पूर्व चाहिए साधन-मजन की तैयारी।" उस दिन की बात अनुगत शिष्य श्यामदास के मन में अच्छी तरह बैठ गई।

वैष्णव मक्त के संबंध में बाबाजी की दृष्टिमंगी उदार और सर्वजनीन थी। साधनार्थी मक्तों को वे प्रायः कहा करते थे, ''देखो, नबद्वीप लीला भी नित्य है ग्रीर नीलाचल लीला भी नित्य है। जिसको जो उपासना प्रिय है, वह बही उपासना करे। किन्तु किसी लीला विशेष को नहीं मानने से वैषम्य-दोष होता है। इष्टदेव के अनेक नाम, अनेक धाम होते हैं। जिसकी जिसमें रुचि हो, उसको बही ग्रहण करने में क्या असंगति है? मैं जिसको भजता हूँ, वह मेरे ही लिए सर्वश्रेष्ठ है—यह उदार भाव रखने की आवश्यकता है।"

गौड़ीय वैष्णव साधकों का एक दल था, जो नागर चूड़ामणि रसमय गौड़ किशोर की मूर्त्ति छोड़कर अन्य कुछ को मानते ही नहीं थे। इनलोगों को बड़े बाबाजी समझाते थे, "स्वयं नागर माव का अवलंबन करके नागरियों का रसास्वादन करना श्रीकृष्ण का ही स्वामाविक माव है। किन्तु श्रीगौरांग के प्रति इस माव को आरोपित करने की क्या आवश्यकता है? विल्क, श्रीमती राधिका का माव अंगीकार करके श्रीकृष्ण का परमोर्घ माधूर्य का आस्वादन करना ही गौरांग महाप्रमु के आविर्माव का मुख्य उद्देश्य था। यदि हमलोग तदनुरूप भाव से उसको नहीं भजते हैं तो क्या हमारे भजन से उसको वास्तविक ग्रानन्द होगा?"

चरणदासजी का मत था कि केवल नागरेन्द्र गौड़ किशोर को ही नहीं विल्क संन्यासी श्रीचैतन्य को, कृष्णविरही श्रीचैतन्य को भी मानना होगा। लीला को खंडित करके देखने से क्या लीलामय को देखना हुआ ? श्रीचैतन्य महाभाव से भावित थे। जो परिकर उनके इस महाभाव में सहायक थे, वे ही उनके अन्तरंगतम थे। स्वरूप दामोदर और राय रामानन्द से अधिक कौन उनका प्रिय था? जब कभी चैतन्यदेव रावामाव से उद्वेलित होते थे, तो ये दोनों ही उन्हें प्रवोधित करते थे।

बाबाजी ने आगे कहा, "ऐसा कोई माव नहीं जो श्रीगौरांग में नहीं था। इस नाव वैचित्र्य की मूल बात यही है कि माविनिधि गौरांग में नाना मावों का मेल था, किन्तु उनमें सर्वाधिक प्रवल रावामाव था। जो साधक अपनी सिद्ध देह में गोपी माव का आरोप करके श्रीराधागोविन्द के लीला क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, वे यदि राधामाव विमावित श्रीगौरांग को अपने घ्यान में नहीं रखते हैं, उनके लिए उस लीला क्षेत्र में प्रवेश किठन होता है। महाप्रमु स्वयं मक्तमाव स्वीकार कर संसार के लिए आदर्श स्थापित कर गये हैं। उनकी पूर्वलीला की अपेक्षा उत्तर-लीला के माध्यं की अधिक तीव्रता और व्याप्ति है—इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

वैष्णवों के घाम के संबंध में बावाजी का श्रपना विशिष्ट मत था। उनका मत था कि वृत्दावन को केवल माधुर्य घाम मानना ठीक नहीं है। पूतना-बध से लेकर कालीय-दमन श्रीर गोवर्धन-धारण तक ईश्वरीय विमूति का जो प्रकाश हुशा था, उसकी श्रीर भी वैष्णव साधकों का ध्यान श्राकृष्ट करते थे।

गौड़ीय वैष्णवों के आराष्य धाम के संबंध में भी उनका मत बिल्कुल स्पष्ट था। वे कहते थे, "गौड़ उपासकों के लिए नीलाचल धाम सर्वोपिर है। इसके अलावा स्वयं श्रीगौरांग इस धाम को और धामेश्वर को जिस माव से देखते, स्पर्श और अनुभव करते थे, वैसा ही उनके अनुगामी मक्तों को करना चाहिए। इस धाम में महाप्रभु अठारह वर्षों तक महाभाव में विह्व ल रहे और स्वरूप एवं राय रामानन्द के साथ व्रज-रस का आस्वादन किया था। वह रस हमलोगों के लिए भी आस्वादनीय है। इसलिए उस धाम में निवास करने और महाप्रभु की अनुगतिता स्वीकार करने से ही तो परम-वस्तु की सहज ही प्राप्ति

संमव है! महाप्रमु के अनुगामी वैध्णव-मक्तों के लिए महाप्रमु का प्रेमलीला क्षेत्र ही श्रेष्ठ घाम है।"

एकवार, जिन दिनों वे कलकत्ता में रहते थे, चरणदासजी गिरीश घोष के निमन्त्रण पर नाटक देखने गये। इस नाटक में चैतन्य-लीला का प्रदर्शन था। चरणदासजी प्रेमानन्द में विभोर होकर नाटक देख रहे थे। दृश्य में जब दिखलाया जा रहा था कि मधाई काना हाथ से कलसी उठाकर निताई को मारने को उद्यत है, बाबाजी अपने को स्थिर नहीं रख सके। भावावेग में वे अस्थिर होकर बेहोश हो गये। दर्शकों में हो-हल्ला मच गय। तत्पश्चात् लोगों ने बाबाजी की अलौकिक शक्ति का दर्शन किया। वे तो बेहोशी में भूमि पर लोट रहे थे और जो कोई भी उनके शरीर का स्पर्श करता, वही प्रेमानन्द में नाचने लगता। लोग यह अपूर्व दृश्य देखकर विस्मित-चिकत थे।

बाबाजी महाराज को किसी प्रकार उठाकर होश में लाया गया। गिरीश घोष ने हाथ जोड़कर कहा, "प्रमु, मेरे मन में अभिमान था कि मैंने इस नाटक में समस्त चैतन्य लीला की खूब अच्छी तरह व्याख्या करके इस नाटक में प्रदिश्ति किया है। आपका कृपा-संग पाकर आज मैंने जाना कि लीला को मैंने कुछ भी नहीं समझा है।"

वावाजी के कलकत्ता निवास काल में शिशिर कुमार घोष अक्सर उनका दर्शन करने आते थे। उनके साथ उनका छोटा पौत्र भी आता था। बावाजी ने एक दिन हँसते-हँसते कहा, "शिशिर वाबू, जब भी आप आते हैं, आपके साथ गाँठ-जोड़ पौत्र भी आता है।"

घोष महाशय ने उत्तर दिया, "महाराज, असल बात यह है कि आपके निकट भाने पर मुझे अपने घर-परिवार का बोध नहीं रहता है। मन में भाव भाता है कि सब कुछ को छोड़-छाड़ कर मैं निकल पड़ूँ। इसीलिए इस लड़के को साथ लाता हूँ कि इसके खिचाव से घर की याद बनी रहे।" ऐसा था बाबाजी के व्यक्तित्व का प्रभाव!

नीलाचल घाम चरणदास महाराज का परम प्रिय स्थान था। धामेश्वर श्री जगन्नाथदेव के साथ उनका निविड्तम सम्पक्ष था। नीलाचल घाम में श्रनेक इत्सवों पर, विशेषतः रथयात्रा के श्रवसर पर, यह निविड्तम मधु संबंध श्रलीकिक रूप से व्यंजित हो उठता था।

वार ब्रह्म जगन्ताथ देव के रथारोहण करते ही बाबाजी श्रानन्दमत्त हो जाते थे। एथ के साथ वे नृत्य-कोर्त्तन करते चलते थे। ये कई चिन वे राजपथ पर ही ब्यतीत करते थे। एक बार चारों श्रोर श्रपूर्व साज सज्जा श्रौर पत्र-पुष्पों से श्रलंकृत समारोह चल रहा था श्रौर उत्सव-मत्त भीड़ के बीच से रथ चलता था। चरणदास बाबाजी प्रेम विह्वल कंठ से स्व रचित पद-कीर्तंन करते चल रहेथे:

"रसमय, गुणधाम कृष्ण हिलते-डोलते थ्रा रहे हैं। नौसिखुए नर्त्तक की तरह उनके पैरों का थाप पड़ रहा है। ग्रीर चरणों के नूपुर मधुर स्वर में बज रहे हैं। उनका परिधान पीले रंग का है ग्रीर कमर में बंधी कि किणी का कनन-रणन स्वर गूँज रहा है। रिसक नागर कृष्ण के गले में वनमाला शोमायमान है।"

इस कीर्त्तन-नर्त्तन की अलीकिक शिवत को देखकर मक्त श्रीर दर्शनार्थी-गण मुग्ध थे। लोग देख रहे थे कि चरणदासजी कीर्त्तन करते हुए तेजी से पाँव बढ़ाते हैं तो रथ की गिंत भी तेज हो जाती है। जब वे सदल-बल विश्वाम करते या मावावेग में होश खो बैठते श्रीर राजपथ पर गिर पड़ते तो रथ की गिंत मी इक जाती।

नीलाचल का भक्त-समाज इस रहस्य को जानता था। उन दिनों पुरी के मैजिस्ट्रेट थे मि० ब्लंक उड । बाबाजी की ग्रलीकिक शक्ति की बात उनके कानों तक पहुँची। रथ के खींचे जाने के पूर्व उन्होंने बाबाजी से कहा, 'बाबाजी, ग्राप रय के ग्रागे-ग्रागे नृत्य की र्तान करते चिलए। मैंने देखा है कि ग्रापके की र्तान-दल की गित के साथ जगन्नाथ के रथ की गित भी बढ़ती-घटती है।''

बाबाजीने हँसकर कहा, "साहब, यह मेरे कीर्त्त का प्रभाव नहीं है, यह मेरे इष्टदेव निताईचाँद की एक लीला है।"

चरणदास्जो ने जब झाँझपीटा मठ की सेवा का भार ग्रहण किया था, उस समय उनकी घारणा थी कि मठ की कोई सम्पत्ति नहीं है। उनकी तरह का कंगाल वैष्णव तो यही चाहता था। किन्तु घोरे-घीरे उन्हें मालूम हुआ कि मठ की सम्पत्ति है और उस पर कर्ज भी है।

एक दिन कातर होकर उन्होंने देव-मूर्त्तं को पुकार कर कहा, 'हे प्रमु, मैंने तो समझा था कि तुम सचमुव ग्वाला के लड़के हो और मेरी तरह ही अकिचन हो। किन्तु अब देख रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं, तुम तो छोटा-मोटा एक जमीन्दार हो। यह अच्छी बात है। अपनी जमीन्दारी का तुम बैठे-बैठे स्वयं मोग करो। मैं तो चिरकाल का कंगाल वैष्णव हूँ, मुझसे जमीन्दारी

का काम-काज चलाना संमव नहीं है। आश्रम पर जो कर्ज है उसको चुकाने तक की मेरी जिम्मेदारी रही। उसके वाद तो मेरी छुट्टी।"

दो-तीन विशिष्ट गृहस्थ मक्तों ने सानंद मठ का सांसारिक उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया और बाबाजी मुक्त विहंग की तरह चारों ओर भ्रमण करने लगे। घीरे-धीरे उनके जीवन-नाटक का पट-परिवर्त्तन होने लगा। रागानुगा मिक्त को रस अब तक संचित होता रहा था, वह अब उपचने लगा। दिव्योन्माद और महाभाव के माध्यम से उनका रूपान्तर जन-समाज के सम्मुख प्रकट होने लगा।

इन प्रेमिसद्ध महावैष्णव की समस्त सत्ता एक अपार्थिव आनन्द से तरंगायित हो रहा था । प्रेमानंद के उत्ताल सागर में उव-ड्व करते थे । कभी तो डोरी-कोपीन घारण कर घूमते-िकरते थे और कभी सर्वथा उल्लंग अवस्था में रहतेथे ।

वड़ा नगर में रहते समय एक बार वे अपने समस्त शरीर में विष्ठा लपेट कर चुपचाप बैठ गये। भक्त गोविन्द यह दृश्य देखकर घवरा गये और चिल्लाना शुरू किया। बाबाजी हँसते-हँसते वोले, "हाँ रे गोविन्द, देख तो विष्ठा कहाँ है?" सब लोग उनके निकट जाकर खड़े हो गये। स्योंही उनके शरीर से चन्दन की मनोरम सुगन्ध निकलने लगी।

एक वार बावाजी अत्यन्त उद्भ्रान्त अवस्था में थे। कई दिनों तक उनकी ऐसी मनोदशा थी कि मक्तों और दर्शनार्थियों की सोने की घड़ी, चेन, भ्रंगूठी आदि जो भी मूल्यवान वस्तु पाते, उसे पास के ही एक तालाब में फेंक आते।

उनके शिष्य काव्यतीर्थ महाशय बड़े चिन्तित थे कि पता नहीं, बाबाजी की उन्मत्तता कब घटेगी। ये तो सभी मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं। मालूम नहीं, ग्रन्य लोग वया सोचते होंगे।

उन्मत्त अवस्था में रहने पर भी बाबाजी कान्यतीर्थं महाशय के मनोभाव समझ गये। बोले, "क्या जी कान्यतीर्थं, ये सब मूल्यवान वस्तु बर्बाद जा रही है ? इससे तुम्हारे मन में बड़ा दु:ख है न ? अच्छी बात है।"

यह कह कर उन्होंने उस तालाब में डुबकी लगाई ग्रीर जब ऊपर श्राये तो तालाब में उन्होंने जो कुछ फेंका था सब साथ छेते ग्राये। बाबाजी ने श्रपने इच्छानुसार उन चीजों को तालाब में कोई एक जगह तो फेंका नहीं था। किन्तु ग्राइचर्य की बात थी कि सब वस्तुग्रों को उन्होंने एक स्थान से ही बाहर निकाला। इस दिव्योन्माद की श्रवस्था में वावाजी का करणाधन रूप भी प्रकट हुआ। केवल मुमुक्षु भक्तों का ही नहीं, बल्कि बहुतेरे पाखंडियों का भी उन्होंने उद्घार किया। इनके स्पर्शमात्र से उनलोगों के शरीर में नाना प्रकार के सात्विक विकार प्रकट होने लगे। कितनों के दुरारोग्य रोगों को भी दूर किया।

एक दिन एक भक्त बहुत-सा कागज लेते आये, जिस पर बड़े-बड़े श्रक्ष रों में मगवान कृष्ण का नाम छपा था। पता नहीं, बाबाजी के मन में क्या भाव आया, उन्होंने आदेश देकर सब कागज को पास के एक तालाब में फेंकवा दिया। वहाँ परिव्राजक गोविन्द दास खड़े थे। उस अद्भृत कांड को देखकर उन्हें बहुत दुःख हुआ। उन्होंने बाबाजी से कहा, 'बाबा तो नाम-माहात्म्य के श्रेष्ठ प्रचारक हैं और आज आपने ही नाम को जल में डुबा दिया।" महापुरुष ने हँसते-हँसते उत्तर दिया, "हाँ जी, नाम अगर चिन्मय है तो उसका नाश कैंसे होगा? नाम क्या कभी जल में डूब सकता है?"

दूसरे दिन सुवह में बाबाजी अपने मनत संगी-साथियों के साथ बैठे थे। गोविन्दानन्दजी के साथ पिछले दिन की बातचीत का उन्हें स्मरण हो आया। वे हठात् वोल पड़े, ''अरे गोविन्द, एक बार घाट पर जाकर देख तो आ कि नाम नित्य, सत्य और अखंड है या नहीं?'

सवलोग झटपट तालाब को भ्रोर दौड़े। उनलोगों ने एक भ्रारवर्यजनक दृश्य देखा। कृष्ण नामांकित जिन कागजों को उन्होंने जल में डुबा दिया था, वे सब तालाब के किनारे भ्रा लगे थे।

मगवद्नाम के बारक श्रौर प्रचारक के रूप में चरणदासजी का श्राविर्माव हुआ था श्रौर नाम का प्रचार करते हुए उनका तिरोबान भी हुमा था।

साधन पथ के रूप में नाम-कीर्तान की जो शिक्षा श्रीर प्रेरणा महावैष्णव बाबाजी ने दी उससे बंगाल का जन-जीवन श्रत्यन्त संजीवित हुश्रा । श्राज भी श्रनेक मक्त-साधक उनके द्वारा निर्देशित साधना-मार्ग का श्राश्रय लेकर चल रहे हैं।

श्रव बाबाजी के देह-त्याग का परम लग्न श्रा गया था। नित्य-लीला-क्षेत्र में उनके प्रवेश करने में श्रविक विलंब नहीं था। ऐसे समय में चरणदासजी एक दिन ध्यान-श्रासन से उठकर श्रपने भक्तों को निकट बुलाया।

इन करुणासागर-महासाधक के मुख-मंडल से स्वर्गीय प्रकाश फूट रहा था। मावाविष्ट होकर उन्होंने जन-कल्याण के लिए तत्वोपदेश दिया। बोले, "याद रखना, प्रेमामिक, रासनीला और रास-विलासादि साघारण जनों के लिए नहीं है। अधिकारो मेद से इन सब तत्वों को नहीं बतलाने से अनर्थ ही घटित होगा। ये सब निगूढ़ तत्व की बातें गृह के मुख से ही सुनना चाहिए। सब समय और सबलोगों का एक मात्र मार्ग है केवल नाम जप—नाम, नाम और नाम!

VIET NEW VIEW VIEW

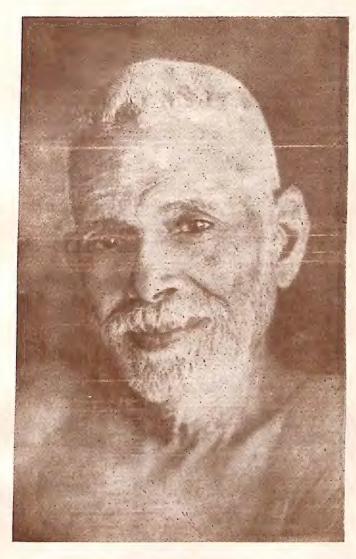

महर्षि रमगा



## महाँच रमण

'ग्रहणायल—ग्रहणाचल' इस नाम में कीन-सा इन्द्रजाल आवृत्त है, किसे मालूम? बालक वेंकटरमण के कान में हठात् उस दिन इस शब्द का झंकार प्रवेश कर गया और उसको अद्भुत प्रतिष्विन से वेंकटरमण का हुत्प्रदेश उद्देशित हो गया।

यह अरुणाचल कहाँ है ? इसका माहातम्य क्या है—कुछ भी तो मालूम नहीं है। ग्रीर न उसने एक बार भी यह सब जानना चाहा। किन्तु अरुणाचल नाम की यह छन्दोमयवाणी आज उसके निद्धित जीवन को अग्नि-प्रकाश से आलोकित कर दिया, उसकी समग्र सत्ता को जड़-मूल से। इसीलिए तो सर्वे-स्यागी होकर वह आज तिरुवन्नामले में उपस्थित है।

भोर होते न होते तीर्थ-यात्रियों वाली गाड़ी स्टेशन पर पहुँच गई। वेंकटरमण गाड़ी से उत्तर गया। सामने पित्रत्र अरुणिगरि पर्वत था जो बाल सूर्य की रिक्तम छटा से रंजित हो रहा था। नीचे अरुणाचलेश्वर का सहस्र स्तंभोंवाला मंदिर खड़ा था। मानों प्रकृति धीर मनुष्य—दोनों का कृतित्व पास-गास विराजमान था।

विस्नय-विमुग्ध वालक रमण बार-वार ग्रहणाचल की इस मायापुरी को देखता रहा । उसका हृदय आज अपार तृष्ति से मर गया था । यही तो वह मृि है जहाँ उसके जीवन-प्रभु का निवास स्थान है !

ई० सन् १८६५ का तारीख १ सितम्बर । इस तिथि ने संसार-त्यागी वेंकटरमण के जीवन में नया अध्याय उन्मोचित किया । उसका जीवन आज सफल हुआ । उसके आनन्द की सीमा नहीं थी । उसने द्रुतपद मंदिर में प्रवेश किया । आज मंदिर का बहिद्वरिं, गर्मगृह का द्वार सब उसके लिए उन्मुक्त था । मंदिर के विराट मंडप की मीड़ कहाँ थी ? कहीं कोई एक आदमी मी नहीं था । क्या स्वयं अरुणाचलेश्वर ने अपने पुत्र के साथ निमृत एकान्त में मेंट करने के लिए यह व्यवस्था की थी ?

साश्चनयन वेंकटरमण ने हाथ जोड़कर मगवान ग्रहणाचल के चरणों में अपनी प्रणित निवेदित की और चिरकाल के लिए आत्म समर्पण किया।

उत्तर जीवन में उस दिन का यह गृहत्यागी बालक एक महाज्ञानी, तपस्वी साघक के रूप में प्रसिद्ध हुम्रा और उसका नाम हुम्रा महिष् रमण। अपनी तपस्या के वल पर उन्होंने जो आलोक—शिखा प्रज्वलित की उससे प्राच्य और पाश्चात्य देशों के अनेक मुमुष् ओं के जीवन में परम कल्याण का अवतरण हुआ।

अगले दिन गोकुलाष्टमी का पर्व था। बालक रमण को राह में कुछ प्रसाद और मिठाई मिल गई थी। इघर-उघर घूमने के पश्चात् ग्राहार का ठोंगा लिए हुए रमण ग्राइना कुलम सरोबर के तट पर पहुँचा। वहाँ ग्रचानक उसके मन में विचार ग्राया, इस तुच्छ देह के लिए इतना कुछ उपयोगी खाद्य पदार्थ की क्या ग्रावश्यकता है? इन सब में से कुछ को भी संचित करके रखा ही क्यों जाय? ठोंगे को तो उसने तत्काल पानी में फेंक दिया।

राह खर्च के नाम पर उसके पास मात्र तीन रुपये थे, जो ग्रमी भी बचे थे। इनकी भी क्या ग्रावरयकता थी? ग्ररुणाचलेश्वर मंदिर के किसी कोने में चामत्कारिक रूप से ग्राश्रय तो मिल ही जायगा। मोजन को जोगाड़ भी हो जायगा मिक्षाटन से। उपाधान का काम दोनों हाथों से चल जायगा। तब फिर पैसा-कौड़ी का क्या प्रयोजन? तत्काल रुपयों को पानी में फेंक दिया।

गले में पवित्र जनेऊ है। किन्तु वैरागी वेंकटरमण के लिए वह भी तुच्छ है। उसे भी सरोवर के जल में मसा दिया। शरीर पर जो वस्त्र था, उसे भी फाड़ कर कोपीन बना लिया। शेष वस्त्र को सड़क पर ही फेंक दिया; भ्रव तो एकदम श्रिकंचन साधु का वेश था।

वेंकट रमण मंदिर की श्रोर लौट रहा था। उस समय एक सज्जन पुरुष उसके सामने श्राकर खड़े हो गये। वेंकट रमण से पूछा, "बाबा, तुम क्या मुंडन कराना चाहते हो ? तब तुम मेरे साथ श्राश्रो।"

चिकित वालक रमण के मन में माव आया, ठीक ही तो है, मेरे घुंघराले, उलझे वालों का अब प्रयोजन ही क्या रहा ? इसे काट फेंक कर एक जंजाल से छुटकारा पा लिया जाय।

इसलिए वह मुंडन के प्रस्ताव पर राजी हो गये। किन्तु यह अपरिचित सज्जन अद्भुत व्यक्ति थे। रमण के सिर के बाल को लेकर वे क्यों पीड़ा-पीड़ी कर रहे थे? उन्होंने अपने खर्च से रमण का मुंडन करा दिया। इसे क्या कहा जाय ? सुन्दर सुगठित शरीर और मुंडित-मस्तक बालक दंडी स्वामी लगता था।

शास्त्र-विधान के स्रनुसार मुंडन के बाद स्नान करना होता है। किन्तु वेंकट रमण के मन में उस समय वैराग्य की तीव्र भावना जग रही थी। स्रव तो उसके लिए सब कुछ निष्प्रयोजन हो रहा था। वह सोच रहा था कि इस नश्वर देह के लिए यह स्नान का विलास क्यों?

किन्तु स्वयं ग्ररुणाचलेश्वर ने ही मानो स्नान शुद्धि की व्यवस्था कर दी। रास्ते में ही हठात् मूसलाधार वृष्टि होने लगी। मंदिर-मंडप में ग्राने पर लोगों ने देखा कि उसका सारा शरीर भींगा हुग्रा है, खूब पानी चूरहा है।

मंडप के बीच में पत्थर का चबूतरा था। उसी पर रमण ने ध्यान-ग्रासन लगा लिया। मूल मंदिर में न जाकर मंडप को ही उसने ग्रपना ग्राश्रय-स्थल बना लिया। तीन वर्ष बीतने पर केवल एक बार मंदिर के मीतर जाकर उसने देव-विग्रह का दर्शन किया।

श्रासन पर बैठते ही रमण घ्यानस्थ हो गये। कब दिन हुआ, कब रात आई, इसका भी भान नहीं रहा। संसार का कोई बालोड़न-विलोड़न उसके निकट पहुँचता नहीं था। परम शांतिपूर्वक घ्यान की गंभीरता में श्रहनिश निमग्न रहता था।

मौन म्रात्म समाहित यह कौन किशोर साघक है ? उसको देखकर मंदिर में आये दर्शनार्थी लोगों के कुत्हल की सीमा नहीं थी। उन दिनों साघारण लोगों के बीच उसका परिचय ब्रह्मण स्वामी मात्र था। उसके निकट कोई स्वजन-परिजन नहीं था। फिर इस सदा ध्यानाविष्ट साघक की देख माल-कौन करता था?

इस कार्य के लिए ग्रागे ग्राये शेषादि स्वामी। ये मनमौजी संन्यासी तिरुवन्नामले की सड़कों पर घूमा करते थे। उस दिन हठात् उस किशोर साधक को देख कर उसके हृदय में ममता का उद्देक हो ग्राया। उस समय से शेषादि स्वामी उस बालक की सेवा परिचर्या करने लगे। श्रव वेंकट रमण के सावन जीवन में नाना प्रकार के वाधा-विध्न उपस्थित होने लगे। वह दूर देश से श्राया था। यहाँ उसकी देखमाल करने वाला कोई नहीं था। मौका देखकर शैतान लड़के उसे पीड़ा पहुँचाने लगे। कभी ढेला मारते, कभी श्रीर तरह के उत्पात मचाते।

मंडप के निकट ही एक श्रंघकारमय गुफा जैसा था। उसका नाम था पाताल लिंगम। दुर्वृत लड़कों से पीछा छुड़ाने के लिए बालक वेंकट रमण उसी जगह जाकर घ्यानस्थ हो गया। वह भू-गर्भ गंदा, श्रंघकारपूर्ण श्रौर वायुहीन-सा था। चारों ओर कीड़ा-मकोड़ा, चूहा-छुछुन्दर श्रादि का साम्राज्य था। वे वेंकट रमण पर निरन्तर आक्रमण किया करते। किन्तु इस श्रोर वेंकट रमण का घ्यान हो नहीं था। जहरीले कोड़ों के काटने से उसकी पीठ में घाव हो गया। उससे दर-दर खून निकलता था। किन्तु घ्यान के गंभीरतम स्तर पर रहने वाले बालक साधक को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। शुभाकांक्षी लोग श्रा-श्राकर बार-बार श्रनुरोध करते किन्तु उस भू-गर्भ आसन से उसे डिगाना सभव नहीं हुग्रा।

अन्ततः दुष्ट लड़के यहाँ भी घावा करने लगे। एक दिन उनका उपद्रव चरम सीमा पर पहुँच गया। उस दिन इन शतान लड़कों ने शेषाद्रि स्वामी और वेंकट रमण के ऊपर बड़े-बड़े ईंट-पत्थर फेंकने लगे। खूत शोरगुल हो रहा था। उस समय वेंकटाचल मुदालियर नामक एक सज्जन देव दर्शन के लिए आये थे। वे इन उपद्रवी लड़कों का उत्पात दमन करने के लिए तत्पर हुये।

सामने जाने पर जो कुछ देखा, उससे वे विस्मित रह गये। देखा, ध्रन्यकार-ध्राछन्न गुहा-गर्भ में एक दिव्यकांति नवीन साधक आँख मुँदे घ्यानस्थ बैठा हुआ है। कीड़े-मकोड़े का तीव्र दंश, दुष्ट लड़कों का निर्यातन कुछ भी उसका घ्यान तोड़ नहीं रहा है। कोई वाह्यज्ञान नहीं है। सारा शरीर निष्पंद है।

मुदालियर कई लोगों की सहायता से वेंकट रमण की देह को गृहा गर्म से वाहर निकाल लाये। निकट ही सुब्रह्मन्य मंदिर था। वहीं रमण को रख दिया। दोनों पाँव जाँव तक कीड़ों के काटने से क्षत-विक्षत थे। रक्त ग्रौर पीव घाव से बह रहे थे। ब्राइचर्य की बात यह थी कि इतना कुछ होने पर भी किशोर साधक का घ्यान टूटा नहीं था। इस श्रद्मुत दृश्य को देखने के लिए भीड़ लग गई।

मंदिर गर्म से बाहर निकलने के बाद वेंकट रमण के जीवन का एक नया धन्याय खला। लोकालय में यह महर्षि रमण का ग्रम्युदय था।

प्रायः याथी शताब्दी तक इन ग्रात्मज्ञानी महासायक ने मुक्त हस्त से ग्रमनी ग्राध्यात्मिक संपदा का वितरण किया ग्रीर ग्रनेक मुमुक्षु सावकों के जीवन में रूपान्तर की सृष्टि की।

जिस आव्यात्मिक उपलब्धि आंर अमिज्ञता के आधार पर महर्षि रमण का जीवन गठित हुआ उसकी कहानी बड़ा कुतूहलपूर्ण है। तिरुचुझि के बालक वेंकट रमण के जीवन में उस दिन जिस प्रकाश की झलक देखी गई, वही उनके परवर्ती जीवन-काल में ज्योतिर्मय प्रकाश के रूप में प्रस्फुटित हुआ।

मदुरा शहर से कोई ३० मील दूर घोर देहात में एक गाँव है तिरुचुझि ।
यहाँ सुन्दरम् अय्यर नामक एक अवस्थापन्न ब्राह्मण थे । वे स्थानीय फौजदारी
कचहरी में कानून का कारोबार करते थे । उनका कारोबार काफी फैला हुआ
था । मक्तवत्सलता, अतिथि वत्सलता के लिए सुन्दरम् अय्यर और उनकी पत्नी
आलागम्माल की उस इलाके में अच्छी प्रतिष्ठा थी । इन्हीं दम्पित के पुत्र वेंकट
रमण परवर्त्तों काल में विश्व विश्वत महर्षि रमण हुये ।

उस दिन श्रारुद्र दर्शन का उत्सव था। इस कारण तिरुचुिंझ में मा खूब श्रानन्द समारोह था। प्रति वर्ष इस श्रवसर पर बड़े धूम-धाम से शिव-विग्रह की शोमा-यात्रा निकाली जाती है। घंटा-ध्विन, झाझ-करताल की श्रावाज, शंख-ध्विन से वातावरण गूँजता है, दिवाली सजाई जाती है, ढेर की ढेर फूल माला की सुगन्ध से हवा गमकती रहती है। प्रचुर श्रानन्द उल्लास के बीच देवाधिदेव महादेव की पूजा श्रमुष्ठित होती है।

ई० सन् १८७६ के ३० दिसम्बर को, ऐसे ही पुण्यमय दिन को भ्रपने माता-पिता के द्वितीय पुत्र के रूप में वेंकट रमण का जन्म हुआ। उस दिन सारे गाँव के लोग शिव मंदिर में वापस लौट थ्राये थे। उसी समय सुन्दरम् अय्यर के घर में मांगलिक शंख-ध्विन गुँज उठी।

शिवोत्सव के दिन आविर्भूत यह दिव्य बालक शिव का श्रंश लेकर उत्पन्न हुया था। उत्तर-काल में शिव की ज्ञानमय सत्ता के अनुरूप ही उसकी भूमिका रही।

शिक्षा के लिए बालक वेंकट रमण को स्थानीय पाठशाला में भेजा गया। उसके बाद वह प्राय: एक वर्ष तक डिन्डीगुल के स्कूल में रहा। बारह वर्ष की अवस्था में उसको दुर्माग्य का निर्मम आधात झेलना पड़ा। पिता सुन्दरम अय्यर का हठात् एक दिन देहान्त हुआ। तिरुचुिक्त का वह सुन्दर बसेरा छिन्न-मिन्न हो गया।

वेंकट रमण को अपने बड़े माई नागस्वामी के साथ अपने चाचा सुबैया के यहाँ मदुरा मेजा गया। वहाँ वह कई वर्षों तक हाई इगंलिश स्कूल में पढ़ता रहा; किन्तु काँपी-किताब लेकर जाने से क्या होता, स्कूल की पढ़ाई की ओर उसकी विन्दुमात्र भी अभिरुचि नहीं थी। वह सचमुच आसाधारण मेधावी था; किन्तु उससे क्या होता, वह अपनी मेधाशक्ति का उपयोग तो कर नहीं रहा था। वह नाम-मात्र की पढ़ाई-लिखाई करके ही संतुष्ट था। शरीर उसका सुगठित, सुदृढ़ था। खेल-कूद में प्रचुर उत्साह भी था।

सुन्दरम् अय्यर के परिवार की एक विशिष्टता थी । स्थानीय लोग जानते थे कि बीम-तीस वर्ष के अन्तर पर इस घर का कोई-न-कोई व्यक्ति गृहत्यागी संन्यासी हो जाता है । सुन्दरम् के एक चाचा ने घर छोड़ कर संन्यास ग्रहण किया था। वाद में उनके एक बड़े माई भी संन्यासी हो गये। फिर कौन जानता था कि सुन्दरम् के पुत्रों में से कोई एक कब गेरुग्रावस्त्र-घारी गृह-त्यागी होगा ? इस दुहिचंता की काली छाया यदा-कदा माता आलागम्मोल के मन पर पड़ती थी।

यह आशंका एक दिन सच होकर रही और यह घटित हुआ उनके दितीय पुत्र के जीवन में।

हैंसी-खुशी श्रीर खेल-कूद में वेंकट रमण का जीवन ब्यतीत हो रहा था। श्रवानक पता नहीं कैसे, उनके मन में वैराग्य का तीव्र श्रालोड़न आया।

मदुरा में चाचा के घर एक दिन कोई-एक ग्रात्मीय स्वजन आये। बातचीत के दौरान कुतूहली वेंकट रमण पूछ बैठा--ग्राप कहां से आये हैं? यह नितान्त साधारण-सा प्रक्रन था। उत्तर भी वैसा ही साधारण मिला-अरुणाचल से।

किन्तु क्या आहचर्य की बात । क्षणभर में इस नाम की झंकार से वेंकट रमण का अंतर्मन गूंज उठा; पता नहीं, किस दिवालोक का स्पर्श था ! इस शब्द में कौन सा मंत्र चैतन्य था ?

अज्ञात श्रव्यक्त मावरस से रमण का मनप्राण ग्राप्लावित हो उठा ग्रीर सभी सात्विक संस्कार जग पड़े। ग्रहणाचल का स्वरूप स्पष्ट दीख पड़ा। यह क्या ? यह तो तेजोलिंगम महादेव का स्यूल रूप है। उनका ही पवित्र बतीक है।

उत्पुल्य मन ते बेंकट रमण ने फिर प्रकृत किया—''ग्रहणाबल ? यह

प्रास्मीय संबंधी ने फिर उत्तर दिया, 'यह कैसी बात है ? तुमने क्या तिरुवन्नामले का नाम नहीं सुना है ? वहीं तो प्ररुणाचल है।"

किशोर मन में उद्दीपना तो होती है, किन्तु टिकती नहीं है। स्वर्गीय आलोक की एक झलक में अरुणाचल दिखाई पड़ा, किन्तु दूसरे ही क्षण वह कहीं अन्तिहित हो गया ?

इस तरह कई महीने बीत गये। तिमल माषा का प्रसिद्ध धर्मग्रंथ पेरिया पुराणम् एक दिन वेंकट रमण के हाथों में पड़ा। इस ग्रंथ ने प्रथमवार उसको ग्रात्मिक जीवन का परिचय दिया। इस ग्रंथ में ग्रनेक सिद्ध पुरुषों की श्रमृतमय जीवन-कथा विणित है। वेंकट रमण ने एकायमन से सब पढ़ डाला। अलौकिक जीवन का गोपन रहस्य बार-बार इंगित दे रहा था। सिद्ध पुरुषों का बहु ग्रतीन्द्रीय राज्य कहाँ है? भाव-विह्वल ग्रवस्था में बैठे-बैठे रमण सोचा करता ग्रीर मन चील की तरह उना फैलाकर वहीं उड़ जाना चाहता।

प्रेम, वैराग्य श्रीर श्रात्म-निवेदन के मार्ग से इन महापुरुषों का श्राना-जाना होता था। भगवान के साथ इनलोगों का मधुर योग-बन्धन था। बाल उ वेंकट रमण के मानस-पटल पर इन महारमाश्रों की छवि बार-बार स्पष्ट हो उठती थी। मन बड़ा चंचल हो जाता था।

कुछ दिनों बाद की कथा। एक श्रद्भुत भनुभूति के माध्यम से उसके जीवन में ग्राध्यारिमक सत्ता का प्रकाश प्रस्फुटित हुआ ग्रीर उसका जीवन ही परिवर्तित हो गया। यह परिवर्त्तन जितना ही श्रप्रस्थाशित रूप से घटित हुआ, उतना ही विष्लवकारी भी था।

उस दिन मृत्यु की कराल छाया उसकी समस्त सत्ता पर उतर म्रायी थी, ग्रीर उसमें ग्रखंड जीवन का परम तस्व स्फुरित हो रहा था।

बालक बेंकट रमण उस दिन मदुरावाले घर के दो-तल्ले पर एक एकान्त कमरे में बैठा था। अकस्मात् उसे अनुमूति हुई कि मृत्यु की छाया उसके मन, प्राण, देह और समग्र सत्ता पर तीच्च गित से उतरी आ रही है और प्रमी ही उनका प्राण छूट जायगा। छण भर में उनके मन में विचार प्राया—डाक्टर, स्वजन, सगे-संबंधी ग्रादि को बुलाने से भी क्या होगा? इस संकट से त्राण का उपाय भी उसने तत्काल ढूढ़ लिया। मन-ही-मन संकल्प स्थिर करते ही विचार-बुद्धि और समस्त चिन्तास्रोत अन्तमुंखी हो गया। इवास का कुमक करके वेंकट रमण अपनी समस्त चिन्तास्रारा को चरम सत्य के अनुसंघान में लगा दिया। अनुभूति स्वच्छ और प्रकाशोज्वल हो गयी। भीतर ही भीतर एक तत्व स्फुरिल

हुआ — कौन-सी वह बस्तु है जो प्राण-हीन, निष्पन्द है। इमशान में इसे ले जाकर जला दिया जायगा।

वेंकट रमण ने अपनी चेतना को आत्म-सत्ता की गंभीरता में ठेल-दिया। उसके बाद विचार करने लगा, ''इस देह की मृत्यु के साथ देह में स्थित 'मैं' का भी विनाश होगा क्या? मैं तो मृत्यु के सामने खड़ा होकर आत्म-सत्ता की शक्ति और स्पन्दन उपलब्ध कर रहा हूँ। अतः यह 'मैं' एक अध्यात्म-कत्ती है जो देह का अतिकम करके वर्तमान है। देह का वस्तुभाग अवश्य विनष्ट हो जायगा, किन्तु देहोत्तर आत्मा तो मृत्यु की स्पर्शसीमा के बाहर है। इसलिए यह प्रकृत 'मैं' एक मृत्यु जयी सत्ता है।'' सेल्फ रियालाजेकन: नर सिंह स्वामी)।

'') ' ''इस मृत्यु-मावना के साथ-साथ बालक वेंकट रमण का सत्यानुसंघान भी चल रहा था । किन्तु इस सत्यानुसंघान को मनोविक्लेषण या विचार-चिन्तन मानना भूल होगा। उत्तर-काल में महर्षि अपने इस अनुभव के सर्वंव में कहा करते थे, 'यह तत्व मेरी चेतना के सामने एक जीवन्त-सत्य के रूप में उद्भासित हो उठा। इसको मैंने उसी मुहूर्त्त में उपलब्ध किया। फिर तो किसी व्याख्या-विश्लेषण की आवश्यकता रहीं नहीं । यह प्रकृत 'मैं' एक वास्तविक सत्य है । मेरी देह के साथ संलिष्ट सभी कर्म और आचरण इसी प्रकृत ग्रात्म-सत्ता के बीच केन्द्रीभूत हो गया है। तत्परचात् जीवन का समस्त ग्राकर्षण इस आत्मा के ऊपर निबद्ध हो गया। मृत्युका भय रहा नहीं। इस नव जाग्रत श्रात्म चैतन्य के बीच मेरे जीवन का सब कुछ विलीन होने लगा। श्राज भी उसका अन्त नहीं हुआ है। दूसरी चिन्ता या तत्व बार-बार मेरे अन्तर में उठता भ्रीर विलीन भी हो जाता। किन्तु प्रकृत 'मैं' या आत्मबोध अविछिन्न भाव से मेरे जीवन में वर्त्तमान है। मानो संगीत की नाना ध्विन और मूर्च्छना के बीच में एक अचंचल मूल सुर हो। इसके बाद से तो यह देह जो कोई भी कार्य क्यों न करे, प्रकृत 'मैं' उस अन्तर्निहित श्रात्म-बोघ के केन्द्र में ग्रिधिष्ठित है।" (रमण महर्षि : ए. ग्रौसबोर्न )

उस दिन की अनुमूित का फल किशोर वेंकटरमण के जीवन पर सुदूर प्रसारी सिद्ध हुआ । चिन्ताधारा बार-बार खोजने लगा, जीवन का उद्गम कहाँ है ? नित-नवीन चेतना का उन्मेष होने लगा ।

उस दिन का यह मृत्यु-बोघ श्रीर संकट का कारण खोज पाना विटिन है। यह किसी रोग या स्वास्थ्य-ह्रास की प्रतिक्रिया नहीं थी। वेंकटरमण खेल-कूद में दक्ष था। प्राणवन्त शरीर से सुन्दर स्वास्थ्य की श्रामा फूट पड़ती थी। इसलिए मृत्यु की छाया उसकी देह और मन में स्वामाविक माव से क्योंकर पड़ेगी!

इस मानस-संकट के बीच वेंकटरमण के जीवन में उस दिन आत्मतत्व अचानक स्फुरित हुआ। इसके लिए उसे किसी प्रकार का प्रयास, श्रनुसंघान या तैयारी नहीं करनी पड़ी। प्रारब्ध का श्रनिर्वाध ज्वार था, जिसके पीछे जन्म-जन्मान्तर की संचित सात्विक संस्कार-राशि का वेग सिर उठा रहा था श्रीर ला रहा था मुक्ति की प्रेरणा।

वालक वेंकटरमण में कुछ मी अस्वाभाविक नहीं था। उसका आचारग्राचरण अन्य वालकों की तरह ही बिलकुल स्वामाविक था। आत्म-चिन्तन
की कोई विशेष श्रिभिहिच उसमें नहीं थी। उसमें किसी प्रकार की विशेषता
थी तो उसकी प्रगाढ़ निद्रा। बाल्यकाल में उसकी प्रगाढ़ निद्रा कितनी श्रस्वाभाविक थी, इसका वर्णन वे उत्तरकाल में मक्तों के बीच किया करते थे। इसो
वर्णन से, निद्राकालीन प्रच्छन्न ध्यानावेश का इंगित मिलता है:—

"मेरी नींद साधारणतः बड़ी गहरी होती थी। उन दिनों डिन्डीगुल के स्कूल में पढ़ता था। एक दिन में गहरी नींद में था, किसी प्रकार भी जग नहीं रहा था। बहुत-से लोग मेरे सोने के कमरे के सामने खड़े थे और मुझे जगाने का प्रयास कर रहे थे। उनके जोर-जोर से चिल्लाने और दरवाजा पीटने पर भी नींद नहीं टूटी। किसी प्रकार दरवाजा ठेलकर वे भीतर आये और मेरे शरीर को खूब झकझोरा तब जाकर कहीं मेरा वाह्य ज्ञान लौटा। मध्य रात्रि में अनेक बार प्रद्भुत निद्रावेश होता था। यह अर्ध-वाह्य-ज्ञान की स्थिति होती थी। खेल-कूद के दुष्ट संगी-साथी दिन में मुझे छेड़ने का साहस नहीं करते थे। लेकिन रात में, जब मैं सोया रहता वे मेरे ऊपर उपद्रव किया करते। अनेक बार तो मुझे सोये में उठाकर खेल के मैदान में रख आते और मुझ पर तरहन्तरह से प्रहार करते, फिर मुझे उठाकर विद्यावन पर मुला जाते थे। इतना कुछ होने पर भी मेरा वाह्य ज्ञान सहज ही नहीं लौटता।"

उस दिन के मृत्यु-संकट की अनुभूति ने वेंकटरमण के समग्र जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन ला दिया। पढ़ने में मन नहीं लगता था, भोजन के लिए इचि और उत्साह नहीं रहा। बन्धु-बान्चव और सगे-संबंधियों का आकर्षण एकवारगी शिथिल पड़ गया। व्यक्ति सत्ता की जड़ में एक प्रचंड आधात लगा था। कीड़ा-चंचल, पौरुषदीप्त किशोर के जीवन में उस दिन से नम्रता और विनय का भाव था गया। एक अपूर्व लावण्य-श्री उसके आँख-मुख से प्रस्फुटित हो रही थी।

अबसे वैंकटरमण जब भी निर्जन एकान्त में होता, उसका समय प्रायः ध्यानावेश में ही कटता। वड़े माई नागस्वामी कभी-कभी व्यंग-विद्रूप की आषा में कहते, "हे जानी पुरुष, जो कुछ में देख रहा हूँ, उससे तो यही प्रतीत होता है कि प्राचीन ऋषियों की तरह, तुम्हारा वन में चला जाना उचित होगा।"

किन्तु वेंकटरमण उनकी बातों पर कोई घ्यान नहीं देता । अपने ही माव में उसका समय कट रहा था ।

पास में ही मीनाक्षी-सुन्दर का मंदिर था। यह मंदिर ही ग्रब से वेंकट-रमण का ग्राश्रय स्थल बना। इसके पहले मदुरा के इस सुप्रसिद्ध मंदिर में वह यदा-कदा ही जाता था। अब मालूम पड़ता था कि मंदिर के आकर्षण ने उसे पकड़ लिया था।

प्रतिदिन वह संध्या समय मक्तिमाव से सिर झुका कर मंदिर के प्रांगंण में जाकर खड़ा होता। मीनाक्षी, नटराज एवं शैव सिद्धाचार्य की मूर्त्ति के समक्ष जाकर खड़ा होते ही उसके हृदय में अपूर्य सावावेश का उन्मेष होता रहता और इसका उसे भान भी नहीं रहता।

उस समय की मावानुमूित और मनोमाव का वर्णन करते हुए रमण महिष् कहते, हैं "मावावेग की तरंग मुझे घीरे-घीरे गहरे तल में ले गयी थी। देहारमबोध लुप्त हो गया था। जो आत्म-सत्ता अब तक देह का अवलम्ब या आश्रय लेकर चल रही थी, वह मी छूटना चाह रही थी। वह एक नूतन आश्रय खोज रही थी, इसीलिए मंदिर में प्राना-जाना हो रहा था। तभी तो आत्मा का बंधन मुक्त प्रवाह अश्रुघारा के रूप में उछल रहा था। यही तो जीव और ईश्वर के खेल या लीला का प्रकृत रूप है। जो विश्व ब्रह्मांड का माग्यविवाता है, जो सर्व- किलान और सर्वंज्ञ है, उस ईश्वर के सम्मुख में जाकर खड़ा होता और उसकी कृपा के लिए प्राथंना करता ताकि शैव सिद्धाचार्य की भाँति मेरी भी मिक्त और निष्ठा बढ़े। किन्तु मैं प्राय: ही कोई निदिंग्ड प्रायंना वहाँ नहीं करता था। मैं केवल अन्तर की गंभीरतम सत्ता को बाहर की महासत्ता के साथ एकाकार कर देता था और चुपचाप बैठा रहता था।"

रमण के मीतर का मनुष्य जग उठा था। किन्तु उस समय कोई तीव्र सुख या दु ख का उसे बोध नहीं था। वैराग्य, मुक्ति प्रभृति बातों का उसके निकट कोई प्रथंबोध नहीं था। संसार, ब्रह्म ग्रादि का ममं उसके लिए प्रजात था। किन्तु मीनाक्षी, सुन्दरेश्वर के मंदिर के प्रांगण में जाकर खड़ा होते ही ग्रांखों से प्रविरल अश्रुपात होने लगता। सभी सुख-दु:ख के ऊपर अन्तरात्मा की किस प्रव्यक्त वाणी को यह अश्रुवारा प्रकाशित करना चाहती थी? वेंकट रमण प्रतिदिन ही देव-विग्रह के साममे ग्राकर खड़ा होता या ग्रौर भन्तर की प्रार्थना बार-वार निवेदित करता था।

उत्तर-काल में एक ज्ञानपंथी साधु ने महर्षि रमण से प्रश्न किया, "महर्षि, मृत्यु की अनुमूर्ति के मध्य आपको तो आत्मस्वरूप का बोध हो चुका था, तब फिर देवमूर्ति से प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता थी ?"

महर्षि ने उत्तर दिया, ''उस दिन की मृत्यु अनुमूति से मुझे यह ज्ञान हुआ कि मैं देह नहीं हूँ। शुद्ध मन से यह ज्ञान मुझे उपलब्ध हुआ किन्तु वह शुद्ध मन विल्प्त नहीं हुआ था। उसे एक नवीन अवलम्बनकी आवश्यकता थी, इसीलिए मैं मंदिर में देव-विग्रह के सामने जाता था।''

वंकट रमण की उदासीनता के कारण पारिवारिक जीवन में कटुता आने लगी। चाचा और बड़े माई के तिरस्कार के साथ-साथ स्कूल के शिक्षकों द्वारा कठोर शासन शुरू हुआ। वे लोग सोचते, "यह लड़का कितना मेधावी और प्राणवन्त हैं: इसका मविष्य कितनी संमावनाओं से मरा हुआ है। किन्तु अपनी मूर्खता से यह सब कुछ नष्ट कर रहा है। इन शुमाकांक्षियों से प्राप्त विकार और गंजन दिनानुदिन बढ़ता ही गया।

वंकट रमण के लिए घर-संसार सर्वथा अथंहीन हो गया था। किन्तु परिवार के लोग कुछ दूसरी तरह सोचते थे। वे विचारते थे, लड़का पढ़े-लिखे, अर्थोपार्जन करे। इस प्रकार दो विपरीत विचारा घाराग्रों में टकराव अवश्यंमावी था।

वेंकट रमण एक दिन अपने कमरे में बैठे स्कूल का कोई पाठ लिख रहे थे। कुछ क्षण वाद सहसा मन में विचार आया, इस अयंहीन गतानुगतिक काम में क्यों कालक्षेप किया जाय? पोथी-पत्रा एक ओर हटाकर वे घ्यान में बैठ गये।

बड़े भाई नागस्वामी की नजर इस ग्रोर पड़ी। वे व्यंग्यपूर्वंक बोले, "जिसकी ऐसी मावमंगी और आचरण है, उसे घर में रहने की क्या जरूरत?"

यह कोई नयी बात नहीं थी। वेंकट रमण कई बार ऐसी बात सुन चुके थे। किन्तु ग्राज बड़े माई की इस बात से उसके ममंस्थल पर गहरा आघात पहुँचा। सोचा, बात मी ठीक है, संसार में कुछ मी सार पदार्थ नहीं है। तब फिर घर में इस तरह बैठे रहने का क्या प्रयोजन ? बेंकट रमण की सारी दृष्टिमंगी ही बदल गयी।

इस विचारघारा के बीच ही हठात् अरुणाचल की बात याद आयी। प्रथम बार ही सुनने पर इस शब्द ने उनकी अन्तर सत्ता को झंकृत कर दिया था। वही शब्द आज उनकी चेतना को उदीपित करने लगा। जो सभी शक्ति के आधार हैं, सभी ज्ञान के उद्गम-स्थल हैं, उसी भगवान का आह्वान उस नाम में निहित है। उसी में वेंकट रमण ने अपने लिए परम पिता का निदेश ढ़ूंढ़ लिया। उसने तय कर लिया कि वह गृह त्याग कर अरुणाचल की राह लेगा। मन में हुआ कि घर के लोग उसका पीछा करेंगे। इसलिए सबसे छिप कर घर से निकलना पड़ेगा।

शुरू में उसने एक छलना का आश्रय लिया। अपने बड़े माई को बुलाकर कहा, "मुझे अभी स्कूल जाना है।" माई ने कहा, "ठीक है, चले जाओ, अच्छी बात है। जाने के समय पाँच रूपये लेते जाना। आज मुझे कालेज का दरमाहा देना है, तुम्हीं दे देना।"

वंकट रमण के लिए यह अप्रत्याशित सुयोग था। क्रपालु मगवान ने राह-खर्च का जोगाड़ भी कर दिया है। उसने उसी दिन अरुणाचल—तिरु-वन्नामलें के लिए प्रस्थान किया। बड़े भाई के कालेज की फीस के पाँच रुपये में से तीन रुपये अपने राह-खर्च के लिए निकाल लिया। प्रस्थान करने से पूर्व बड़े भाई के नाम एक पत्र रख गया— "अपने पिता से मिलने के उद्देश्य से यह यात्रा प्रारंभ कर रहा हूँ। इस कार्य के लिए मुझे उनका ग्रादेश भी मिल गया है। मैं पुण्य कार्य के लिए जा रहा हूँ। इसमें किसी को दु:ख करने की कोई बात नहीं है। इसलिए 'इसकी' खोज-खबर लेने के लिए व्यर्थ खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हारे कालेज की फीस जमा नहीं की है। उसमें से दो रुपये रखे जा रहा हूँ।"

पत्र के नीचे कोई हस्ताक्षर नहीं था। किन्तु लेखक के मन का हस्ताक्षर तो ठीक ही था। 'मैं,' 'मेरा' ग्रादि से पत्र आरंभ हुआ लेकिन ग्रागे चलकर ग्रपने लिए उसने 'इसकी' का प्रयोग किया था।

नीचे हस्ताक्षर नहीं करने का भाव था – जो देहात्म बुद्धि का त्याग करके जा रहा था, वह क्यों-कर ग्रपना परिचय ज्ञापित करने जाय ? पत्र लिखने या हस्ताक्षर करने का प्रयोजन तो उसने पहले ही छोड़ दिया था।

मदुरा स्टेशन पहुँच कर वेंकटरमण को पता चला कि ट्रेन के श्राने का समय तो बहुत पहले ही बीत गया है। पता नहीं चला कि इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ? इस वैरागी बालक के लिए किसी ने पहले मे ही राह-खर्च ग्रीर परिवहन की व्यवस्था कर रखी थी।

ई० सन् १८६५ के २६ धगस्त मे वें टरमण के जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हुआ। वह अब एक नया मनुष्य था। यह रूपान्तर प्रभु अरुणाचल की कृपा से ही संभव हुणा।

गाड़ी की भीड़ ग्रीर शोरगुल का बालक वेंकटरमण के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। ग्रगले दिन क्या होगा, इसकी चिन्ता नहीं थी। गंतव्य स्थान की बात लेकर भी मन में कोई उद्वेग नहीं। वह गाड़ी के एक कोने में, घ्याना-वेश में ग्रात्म विस्मृत होकर बैठा था।

ट्रेन के कमरे में प्रवेश करने के पश्चात वें कटरमण ने सुना कि अञ्चलाचस जाने के लिए मेलुपुरम में गाड़ी बदलनी पड़ती है। गाड़ी शेष रात्रि में भेलुपुरम पहुँची और वेंकटरमण गाड़ी से उत्तर गया। यहाँ उसे दूसरी गाड़ी में चढना था।

वह सबेरे स्टेशन के बाहर ग्राया। बड़ी मूख लगी थी, ग्रीर पास में केवल १० पैसे ये। निकट ही के एक होटल में मोजन करने गया।

इस सुदर्शन किशोर की आँखों में मालूम नहीं कौन-सा आकर्षण था। होटल का मालिक उसे बार-बार देखता था। वह बालक के उदास आचरण को लक्ष्य कर रहा था। मोजन करने के बाद वेंकटरमण उसे पैसे देने गया किन्तु पता नहीं क्यों होटलवाले ने पैसे लौटा दिए।

लौटाये हुये पैसे से वेंकटरमण ने एक टिकट खरीद लिया। सोचा, यह ट्रेन जितनी दूर ग्रागे जाय उतना ही अच्छा! यह टिकट माम्बलपेट तक का था। वहाँ पहुँचने के बाद वह पैदल ही चल पड़ा। संध्या हो रही थी। एक भील चलने के बाद वेंकटरमण आरियानी-नेजूर पहुँचा। सामने पहाड़ पर अतुल्यनाथ का मंदिर था। वहाँ से दूर क्षितिज पर उसके मानस विग्रह अरुणाचलेश्वर की चोटी दिखाई पड़ती थी।

श्रद्धावनत बेंकटरमण ने अनुलेक्वर के मंदिर में प्रवेश किया। मृति के सम्मुख बैठते ही वह व्यानाविष्ट हो गया। तरुण-सायक की अन्तर्सत्ता में अली-किक आनन्दमय अनुभूति जग पड़ी। उसने देखा संपूर्ण मंदिर एक अपरूप-ज्योति से प्लावित हो रहा है। इस स्वर्गीय ज्योति का उद्गम कहाँ है? इसका तात्पयं क्या है? वह यह कुछ समझ नहीं सका। किन्तु उसने अनुभव किया कि अपार आनंद की तरंगें उसके संपूर्ण देह मन को भसाये लिये जा रही हैं। प्रभु अरुणाचलेक्वर ने इस पायिव आलोक वारा के मध्य अपना स्नेहिल स्पर्ध मेजा था।

यह अलौकिक ग्रालोक राशि मंदिर के चतुर्दिक विखर रही थी । वेंकट-रमण सोचने लगा, तब क्या यह प्रकाश देवविग्रह मे नि:सृत हो रही है ?

व्यग्र-भाव से वह मंदिर के गर्भ-गृह में घुस गया और देवमूर्त्ति के सम्मुख जा खड़ा हुग्रा। किन्तु तब तक प्रकाश का निस्सरण एक गया था। इसलिए यह नहीं मालूम हुआ कि प्रकाश कहाँ से निकला है। वह मंदिर एक कोने में घ्यानस्थ बैठ गया।

बहुत देर बाद उसका वाहयज्ञान लौटा। कानों में पुजारी का कंठ-स्वर ं पड़ा—'मंदिर के एक कोने में कौन ऐसे बैठा हुआ है ? बाहर चले आओ, दरबाजे में ताला लगाना है।"

वेंकटरमण होश में आ गया था। याद आयी, वह सारा दिन निराहार ही रह गया है। भूख-प्यास से शरीर अवसन्न था। उसने पुजारी से कुछ खाने के लिए माँगा।

इस मंदिर में भोग-प्रसाद की कोई ब्यवस्था नहीं थी। दूसरे, रात में यहाँ किसी को सोने नहीं दिया जाता था। पुजारी ने बताया, पास में ही विराटेश्वर का मंदिर है, तुम वहीं चले जाओ। वहाँ ग्राहार श्रौर आश्रय, दोनों मिलेगा।

विराटेश्वर की पूजा-आरती चल रही थी। वेकटरमण मंदिर के एक कोने में जाकर बैठ गया। मूख से जान जा रही थी। दो-एक लोगों से उसने ग्राहार की याचना की। मंदिर का बादक दूर खड़ा नवागत किशोर को देख रहा था। इतनी छोटी श्रायु में ऐसी मावतन्मयता। उसने श्रपने माग का प्रसाद वेंकट-रमण को दे दिया।

श्राहार तो मिल गया लेकिन भोजन कैसे हो ? पानी का प्रबन्ध तो था नहीं। पास में ही एक ब्राह्मणशास्त्री का घर था। वहाँ गये विना जल मिलना संभव नहीं था। किन्तु भूख और थकावट से वेंकट रमण मृतप्राय हो रहा था, चलने की शक्ति नहीं थी। थोड़ी ही दूर चलने पर वह सज्ञाहीन होकर सड़क पर गिर पड़ा। लोगों की भीड़ जमा हो गई। होश श्राने पर वेंकट रमण ने देखा, भोजन तो मिट्टी में गिर गया है। भूख की ज्वाला ऐसी थी कि मिट्टी में से उठाकर उसी श्रन्न को वह खाने लगा।

प्रमु धरुणाचलेश्वर ने हाथ के इशारे से उसे घर के बाहर निकाला था श्रीर श्राज उसे दीन-हीन भिक्षुक कर दिया। रास्ते पर बिखरे धन्न को खिलाकर ही प्रमु शान्त हुये। भोर होते न होते यात्रा शुरू हुई। गंतव्य स्थान था तिरुवन्नामले, यहाँ से २० मील दूर। पास में एक पैसा भी नहीं था। सारी राह पैदल ही जाना होगा। दृढ़ता पूर्वक पाँव बढ़ाते हुये वेंकट रमण आगे बढ़े।

किन्तु रास्ता ठीक-ठीक मालूम नहीं था। शरीर में थकावट मी आ रही थी। बार-बार मन में विचार उठता था, यह राह ट्रेन से ही कटता तो अच्छा होता। दूसरे, राह में खाने-पीने का जोगाड़ नहीं होने पर राह चलना कठिन होगा। लेकिन पास में कानी कौड़ी नहीं थी। तभी सहसा स्मरण हुआ, कानों में पतले-पतले सोने के कुंडल तो हैं। इन्हें बँघक रख कर कुछ रुपयों का जोगाड़ तो हो सकता है। लेकिन रुपया देगा कौन ? इस इलाके के किसी को तो वह जानता नहीं था।

इघर मूल की ज्वाला असह्य हो रही थी। आगे बढ़ने पर एक घनी गृहस्थ का घर दीख पड़ा। मालिक का नाम था मुथुकु ण मागवतार। उनके द्वार पर जाकर वेंकट रमण ने कुछ मोजन की याचना की। उस दिन गोकु लाष्ट्रमी का पर्व था। इस दिन मक्तगण श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। इस गृह में भी उस पर्व का समारोह था। मोजन का प्रचुर प्रबन्व था। ऐसे दिन द्वार पर एक सुन्दर बाह्मण किशोर अतिथि रूप में खड़ा था। घर की मालिकन श्री भागवतार की पत्नी के आनन्द की सीमा नहीं थी। वह यतन-पूर्वक वेंकटरमण को भोजन कराने बैठी। इतना ही नहीं, अत्यन्त आत्मीयता और स्नेहपूर्वक कुछ मिठाई भी वेंकटरमण की पोटली में बाँच दी।

उसने इस नये परिचय का लाभ उठाया। उसे ट्रेन=माड़ा का प्रबन्ध करना था। इसलिए थोड़ा छल का प्रयोग किया। मागवतार महाशय से उसने कहा कि रास्ते में पास का सब कुछ खो गया है और वह घोर विपत्ति में पड़ गया है। इसलिए वह कान के दोनों कुंडलों को बँधक रख कर चार रुपये प्राप्त करना चाहता है। यद्यिष इसका दाम २० रु० से कम नहीं होगा।

भागवतार ने तुरत चार रुपये दे दिये । एक चिरकुट पर दोनों कुंडलों के पाने की रसीद भी दे दी । ताकि रुपये लौटाने पर उसके कुंडल उसे लौटा दिये जायँगे ।

वेंकटरमण थके पाँव रेलवे स्टेशन की ओर चला। राह में ही मागवतार से प्राप्त हुई रसीद को फाड़कर फेंक दिया। कौन आवेगा कुंडल लीटा लेने।

तिरुवन्नामले वाली गाड़ी ने किशोर साधक को उसके स्वप्नलोक अरुणाचल-गिरि के पदमूल तक पहुँचा दिया। यह था १८६५ ई० का १ सितम्बर। यह दिन केवल वेंकटरमण के लिए ही नहीं, यहिक अगणित लोगों के अध्यात्म जीवन के लिए चिरस्मरणीय रहगा। तिरसठ वर्षों की अविराम तपस्या के फलस्वरूप उस दिन का किशोर साधक रमण महिष के रूप में परिवर्तित हो गया। देश विदेश के शत-शत भुमुक्ष स्त्री-पुरुष इन महायुक्त की अक्रणा-वारि से अग्निसिचित हुये।

प्रायः दो महीने तक वेंकटरमण सुब्रह्मण्यम मन्दिर में रहा। घर में खंत । धूर में वित्य होने कमी तो वह अधंव। ध्रा अवस्था में रहता और कमी निष्पन्द, चैतन्य होने दशा में ।

मोजन ग्रादि दैहिक प्रयोजनों के लिए उसे कोई होश नहीं था। मन्दिर में उमा की मूर्ति के अभिषेक-स्नान के लिए दूध-केला, हल्दी, चीनी के मिश्रण से एक तरल पदार्थ तैयार किया जाता था। इसीमें से कुछ ग्रंश अधंचेतन किशोर साधक के मुँह में लोग डाल देते थे। मूख-प्यास, रुच-अभिरुचि आदि का प्रश्न उसके लिए सर्वथा निरर्थक हो गया था। इसके अलावा अन्यत्र एक-दो जगह और भी वेंकटरमण आसन डालकर बैठता था। स्थानीय लोग उसे बह्मण स्वामी कहने लगे। श्रद्धा और प्रीतिवश भक्तों और दुःखी लोगों की भीड़ उसके निकट जुटने लगी। कार्तिक के उत्सव के दिन इस तरुण साधक के सामने विशेष छप से भीड़ लग जाती थी। 'ज्योतिर्लिंगम' ग्रुरुणाचल की परिक्रमा करने लोग ग्राते ग्रीर सुयीग मानकर इस मौनी तपस्वी को प्रणाम करते।

ऐसा ही अहणाचल उत्सव का एक दिन था। किशोर सामक वेंकटरमण एक पेड़ के नीचे बैठा था। दूर-दूर से आनेवाले दल-के-दल तीर्थ-यात्री श्रद्धा-माव से उसे प्रणाम करने जा रहे थे। ऐसे समय में हठात् उद्दण्डी नयनार तहण सामक ब्रह्मण स्वामी—रमण महर्षि—के प्रथम सेवक शिष्य हुए।

बन्दीवास के निकट एक गाँव में त्यागी साधक नयनार का जन्म हुआ था।

ग्राल्प अवस्था में ही एक छोटा-सा मठ स्थापित कर वे साधना कर रहे थे।

उस साधना से उन्हें आज तक सिद्धि नहीं मिली थी। अन्तर की अतृष्ति को

अन्तर में ही छिपाकर ब्याकुल माव से सद्गुरु की खोज में इधर-उधर मटक
रहे थे।

रमण के प्रशान्त मुख को देखकर नयनार आत्म-विस्मृत हो गये। एक विचित्र अनुभूति उनमें जग पड़ी वह अस्फुट स्वर में बोल उठे, 'प्रमु, यह कैसा अपूर्व विस्मय है ? ऐसे ही व्यक्ति को तो मैं इतने दिनों से खोज रहा या। इस तपस्त्री में ही तो में अपनी आकांक्षित शान्ति को कपायित देख रहा हूँ। इस महापुरुष में साक्षात् आस्म-स्वरूप प्रतिष्ठित है।"

त्यनार वहीं हक गये। किन्तु रमण पूर्ववत् मौनी स्रोर निविकार रहे।
तस्व-उपदेश, साधना-निर्देश स्रादि कुछ भी तो वह अपने भक्त को नहीं देता
था। उसके प्रशान्त, गंभीर नेत्रों से केवल शांति की स्रमृतवारा निस्मृत होती
रहती थी। ऐसी शांति, ऐसा स्रानन्द नयनार को कहीं नहीं मिला था। उनका
जीवन स्राज धन्य था।

इसके बाद ग्राये ग्रन्नामालाई तम्बीरन । उन्होंने तरुण सावक रमण में कौन-सी दिज्य वस्तु देखी, वे ही जानें ।

तम्बीरन स्वयं विषय-विरक्त संन्यासी थे। वे दिन-रात मनित रस से स्रोत-प्रोत तेवरम संगीत गाते हुये दिन काट रहे थे। द्वार-द्वार मिक्षाटन करते हुये जो कुछ मिलता उसे दुःखी-दिरद्वों की सेवा में खर्च कर डालते। तत्पश्चात् सांझ होते, स्रहणाचल लौट स्राते। इमली वृक्ष की छाया में, किशोर गृह की छाया में बैठकर अपना जो कुछ प्रश्न या निवेदित करते। रमण की बड़ी-बड़ी स्रांखों से स्निग्ध ज्योति की धारा उनके देह-मन-पर पड़ती रहती। तम्बीरन ने स्रपने स्रह्यात्म जीवन का परम श्राश्चय प्राप्त कर लिया था।

तिरुवन्नामले के उपान्त में गुरुमूर्त्तम गाँव में तम्बीरन का घर था। वे बड़े आग्रह पूर्वक रमण को बहाँ ले गये। रमण भी भीड़ से बचना चाहते थे। इसलिए कई महीने गुरुमूर्त्तम में रहने में उन्हें आपत्ति नहीं हुई। यहाँ भी उनका कुच्छ बत और तन्मयता पूर्ववत चलती थी।

किन्तु गुरुमूर्तम मंदिर में कष्ट कुछ कम नहीं हुआ। चींटी और कीड़ों का आत्याचार अविरत चलता था। दर्शनार्थीगण क्षण मर भी वहाँ रुक नहीं सकते थे। किन्तु आत्म समाहित रमण निविकार रहते थे। दिन-रात एक ही आसन पर बैठे रहते थे।

मक्तगण व्याकुल हो उठे। कीड़ों के काटने से उन्हें कैसे बचाया जाय?
मंदिर के एक कोने में एक चौकी रख दी गई और जलपात्र में उसके पौवे रख
दिये गये। सबलोग निश्चिन्त थे कि स्वामीजी को अब कीड़ों से त्राण मिल
गया। किन्तु आत्म-विस्मृत साबक ने अपने लिए स्वयं विपत्ति सिरज ली।
ध्यान तन्मय स्थिति में उनकी देह मंदिर की दीवार से टिक जाती थी और
चींटियाँ सारी देह पर छा जाती थी। कीड़े जहाँ भी काटते, वहाँ से खून बहने
लगता और उसका दाग भी दीवार पर लग जाता। यह दाग वर्षों तक
मिटा नहीं।

भ्रागे चल कर महर्षि रमण के भक्तगण यह स्थान देखने भ्राते थे।

किशोर साधक के ग्राहम समाहित मान को देख कर सभी लोग ग्रवाक् रह जाते थे। देहात्मक बुद्धि उनकी विलुप्तप्राय थी। स्नान करने का कोई होश ही नहीं था। शरीर पर मैल की तह जम गई थी। ग्रगुलियों के बड़े-बड़े नख, सिर के बढ़े हुये रुखे बाल को देखकर लगता था, प्राचीन युग का कोई तपस्वी है। शीघ्र ही उस क्षेत्र में उनकी ख्याति बढ़ गई ग्रौर गुरुमूर्त्तम में मक्तों श्रौर दर्शनार्थियों की भीड़ जुटने लगी।

भनतों ने देखा कि श्रव यहाँ रमण की तपस्या बड़ी तीव्र हो गई है। ध्यानावेश में ही अधिकांश समय कट जाता था, दिन-रात का कोई बोध नहीं था। प्राण रक्षा के निमित्त कुछ पेय पी लेते थे। कृच्छ्र साधना के कारण शरीर अत्यन्त दुर्वल और क्षीण हो गया। दूसरे की सहायता के बिना अपने से उठना बैठना भी संभव नहीं था।

आहार-संयम और मौनवत में रमण कठोर तो थे किन्तु उन्होंने इन सबको धर्माचरण का ग्रंग कभी नहीं कहा । परवर्ती काल में इस संबंध में कहा करते थे, "मौन अवलम्बन का मेरा कोई संकल्प नहीं था । ग्राहार के संबंध में इस देह को विशेष प्रयोजन नहीं था । इसलिए मेरा यह आहार संयम था । इसके अलावा, किसी से बातचीत करने की ग्रावश्यकता यह देह अनुभव नहीं करती थी । इसलिए मौन अवलंबन किया था।"

मौनव्रत में कोई आनुष्ठानिक बात नहीं थी, फिर भी वे इस संयम पर कम जोर नहीं देते थे। इसका परिचय उस समय की एक घटना से मिलती है।

गुरुमूर्तम् के एक बगीचे में वे एकान्त में घ्यानस्थ बैठे थे। श्रासपास में इमली के अनेक वृक्ष थे। उस दिन इमली चुराने चोरों का एक दल बगीचे में घुसा। तरुण सावक बगीचे के एक कोने में ध्यानस्थ बैठे थे। चोरों में से एक बोला, "देखता हूँ, यह बालक साधु ढ़ोंग करके मौनी बना बैठा है। यह बोलता है या नहीं—यह देखना होगा। इसकी ग्रांखों में थोड़ा विष डाल दो कि यह श्रंघा हो जाय। विष की ज्वाला से इसके मुँह से श्रावाज निकलेगी ही।

ऐसा करना उनलोगों के लिए कठिन नहीं था। वे लोग तो कठिन से कठिन गिहित कर सकते हैं। आरचर्य की बात यह थी कि रमण निविकार भाव से बैठे रहे। इस संकट काल में उनके मुख से एक शब्द मी नहीं निकला।

चोरों ने अन्ततः क्या सोचा, कौन बतावे ? बाद में उनलोंगो ने बालकसायु की स्रोर घ्यान देना छोड़ दिया। वे स्रपने काम में शीघ्रता पूर्वक लग गये। इघर रमण नीरव, निष्पन्द, व्यानस्थ थे। चोरों ने सभी पेड़ों को उजाड़ कर दिया। मानों कोई क्षति ही नहीं हुई। वैसे ही जैसे दोनों ग्राँखें फोड़ देने में कुछ ग्राताजाता नहीं। इसलिए इस सामान्य काम के लिए वे क्यों व्यस्त हों। या मौन मंग ही क्यों किया जाय।

रमण का मन सर्वथा अन्तर्मु खीन हो रहा था। व्यान की गंमीरता में जितना ही गहरे में जा रहे थे, चलना-फिरना, बातचीत करना आदि वहिरंग जीवन के कार्यकलाप निरर्थक, निष्प्रयोजनीय हो रहे थे। इसीलिए उस दिन दोनों थाँखे जाने की आशंका होने पर भी उनका मुख नहीं खुला। यह हर्ष की बात हुई कि उस दिन कोई दुर्घटना नहीं हुई। अपना दुष्कर्म जल्दी-जल्दी पूरा कर चोर बगान से निकल गये।

गुरुमूर्त्तम में रमण के एक और शिष्य आ जुटे। उनका नाम पलानी स्वामी था। वे मलयाली थे। उनकी निष्ठा असाधारण थी। विनायक विग्रह की सेवा में वे दिनरात मत्त रहते थे।

एक दिन उनके एक गुमाकांक्षी ने पुकार कर कहा, "श्ररे माई, तुमने सारा जीवन इस पत्थर के स्वाभी को लेकर काट दिया। उससे क्या लाम हुआ ? बल्कि जाओ गुहमूर्त्तम में जहाँ जीवन्त स्वामी है। उसे देख आओ। पुराण विणत श्रुव की तरह उसकी अद्भृत तपस्या है। मन-प्राण से उसकी ही तपस्या में लग जाओ, जीवन सफन हो जायगा।

बात अत्यन्त साधारण-सी थी किन्तु पलानी स्वामी मर्म विद्व हो गये।
बहुत दिनों से पाषाण मूर्त्ति की सेवा करते आ रहे थे। आज उनका मन
जीवन्त विग्रह का आश्रय खोज रहा था। पुरातन लंगर जिससे वे बंधे थे
आज टूट जाना चाहता था। वे उसी दिन तरुण साधक के पास जाने के लिए
चल पड़े। दर्शन करने मात्र से उनके हृदय में एक अपूर्व भावतरंग उठ गयी।
अन्तरात्मा से आवाज उठी, "अरे यही तो तेरा जीवन्त विनायक है।

इन किशोर साधक के चरणों में उन्होंने ग्रपने को पूर्णतः समर्पित कर दिया। लगभग २१ वर्षों तक उनकी सेवा में पलानी स्वामी रहे।

सभी भक्त उनकी सेवा के लिए सतत उन्मुख रहते थे। किन्तु सेवा ग्रहण करने में रमण श्रह्यन्त सतर्क रहते थे। वैराग्य का जो कठोर रूप इन ज्ञान-तपस्त्री में दिखाई पड़ता था, वही उनके शिष्यों में श्रात्म प्रकाश करता था।

शिष्य तम्बीरत मानुक, मक्त थे। रमण के प्रति उनकी श्रद्धा अपरिसीम थी। गृहमूर्त्तम में रहते समय उन्होंने संकल्प लिया कि वे रोज शास्त्रानुसार गृह की

पूजा करेंगे। इस पूजा में मोगराग, आरती बमृति पूजा के किसी भी भ्रांग की बुटि नहीं होगी। तम्बीरन ने सभी बस्तुश्रों का प्रबंध कर जिया। किशोर साधक रमण के जीवन में यह नयी परीक्षा की घड़ी थी।

तम्बीरन की भावकत्यना भीर भक्ति का उच्छ्वास उन्हें भ्राज गलत रास्ते पर ले जा रहा था। वे शुद्धा भक्ति के स्थान पर वाह्य उपचार को प्रमुखता दे रहे थे। इस भ्रम से उनकी रक्षा करना भ्रावक्यक था। इसीलिए रमण सतर्क दृष्टि से सब कुछ देख रहे थे।

तब्बीरन गुरु के लिए मोगान्न लेकर ग्रा रहे थे। मंदिर में प्रवेश करते ही उनकी दृष्टि दीवार पर पड़ी ग्रीर वे चौंक पड़े। दीवार पर रमण ने कोयला से लिख दिया था कि इस देह के लिए केवल भोजन मान्न की ग्रावक्यकता है।

तामिल माषा में ग्रौर कई वाक्य लिखे थे, जिनसे लेखक के संकल्प ग्रौर वृढ़ चित्त का परिचय मिलता था। स्पष्टतः लिखा था कि देह बारण के लिए जितना कुछ सामान्य ग्राहार ग्रावक्यक है, उसके ग्रलावा कुछ भी लेने को वे राजी नहीं हैं। इन वाक्यों को पढ़ते ही तस्वीरन का चैतन्य जागृत हो गया ग्रीर उन्होंने रमण की पूजा करने का संकल्प त्याग दिया।

उन लिखे हुए वाक्यों से एक मूल्यवान तथ्य प्रकाशित होता था। प्रथम, भक्तों को ज्ञात हो गया कि रमण ग्रच्छी तीमल भाषा लिखना जानते हैं। तब, क्या उनकी मातृभाषा तिमल है ? ग्रगर तिमल है तो उनका पूर्वाश्रम का घर कहाँ हैं ?

मक्त वेंकटराम नयनार, उस दिन इस तथ्य को जानने के लिए अत्यन्त व्यग्न हो उठे। उन्होंने रमण से स्पष्ट शब्दों में कहा, "स्वामी, आपका परिचय मुझे आज जानना ही होगा। अन्यथा यहाँ से में एक पग भी नहीं टलूँगा। कोई मुझे मोजन भी नहीं करा सकेगा। यह भेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है।"

नयनार बड़े ही सिद्ध भक्त थे। उनकी यह प्रतिज्ञा रमण को डिगा गयी। अपना परिचय ज्ञापित करते हुये श्रंग्रेजी अक्षर में लिख दिया "बैंकट रमण, तिरुचुझि।"

इस क्षीण परिचय-सूत्र को पकड़ कर रमण का पूरा समाचार लोगों को मालूम हुझा ।

रमण के निकट दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ चली थी। स्थित ऐसी हो गई कि मीड़ को नियंत्रित करने के लिए चारों थ्रोर बाँस का मजबूत घेरा बना दिया गया।

मक्तों की चिन्ता बढ़ गई कि मीड़ को कैसे टाला जाय। स्वामी घोर तपस्या में लीन हैं। उनको किसी एकान्त स्थान में न ले जाने पर घोर विपत्ति होगी। मक्त नयनार ने प्रस्ताव किया क्यों नहीं उनके आश्रम के वागीचे में स्वामी को ले जाया जाय? रमण ने स्वीकृति दे दी। तय हुआ कि नयनार के बगीचे में जो दो छोटे-छोटे कमरे हैं उसीमें स्वामी और उनके सेवक शिष्य पलानी स्वामी रहेंगे। माली को आदेश हुआ कि पलानी स्वामी के आदेश के बिना स्वामी से कोई आदमी मेंट नहीं कर सकेगा।

प्रायः छः महीने तक रमण उसी ग्राम के बगीचे में रहे । वह स्थान ग्रत्यन्त एकान्त था । वहाँ एकान्त में साधन-मजन करने के ग्रलावा शास्त्र पाठ करने का भी उपयुक्त श्रवसर मिला । ग्रागे चलकर देश-विदेश के ग्रनेकानेक मुमुझ उनसे मिलने श्रावेंगे, उस दिन के ग्राचार्य-जीवन की तैयारी यहाँ शुरु हो गई ।

पलानी स्वामी को ज्ञान की बड़ी चाह थी। वे उस एकान्त में घर्मशास्त्र श्रीर दर्शन के ग्रनेक ग्रन्थ पढ़ते थे। उनमें से अधिकांश तिमल माषा में थे। किन्तु इस माषा का उन्हें वैसा ज्ञान नहीं था। इसलिए बड़े कष्ट से उन्हें ये सव ग्रंथ पढ़ने पड़ते थे।

पलानी स्वामी के कष्ट को देखकर रमण का मन आर्द्र हो उठता था। वे पलानी स्वामी की सहायता के लिये अग्रसर हुये। यद्यपि उन्हें स्वयं कभी शास्त्र अध्ययन की आवश्यकता ही नहीं हुई। वे तिमल के उन ग्रंथों को पढ़कर पलानी स्वामी को सुनाते ग्रौर अपनी साधनोज्ज्वल बुद्धि के बल से उनकी सहज व्याख्या मी करते चलते।

इधर रमण की खबर उनके स्वजन-परिजनों तक पहुँच गयी थी। इस बीच उनके बड़े चाचा, सुबैया की मृत्यु हो गयी थी। छोटे चाचा नेलियाप्पियार खबर पाते ही तिहवल्लामलें छा पहुँचे। नयनार के बागीचे में जांकर वेंकट रमण का रूप देखते ही चिकत रह गये। कृच्छ्वती, मौनी रमण के शरीर पर एक मात्र कोपीन था, सरके बाल जटा बन गये थे। पत्थर की मूर्त्तं की तरह वे निष्पन्द बैठे थे। उनकी दृष्टि आसपास की चीजों पर नहीं थी। बल्कि किसी अज्ञात दुर्जे य लोक में केन्द्रित हो गयी थी।

नेलियाप्पियार वकील थे किन्तु अपने इस मौनी भतीज के सामने उनकी समस्त तर्क बुद्धि विलुप्त हो गयी। उन्होंने स्पष्ट ह्नप से समझ लिया कि उनके वेंकट रमण की जीवन घारा बिल्कुल ही बदल गयी है और उसे घर लौटा ले ज/२२

जाना संमव नहीं है। घर लौटकर उन्होंने सारी बात रमण की माँ को समझाकर कहा।

अब रमण ने नयनार के बागीचे को छोड़ दिया। उन्हें चिरकाल तक दूसरों की सेवा लेने में वितृष्णा थी। उन्होंने निश्चय किया, वे स्वयं द्वार-द्वार जाकर मिक्षा माँग कर आहार संग्रह करेंगे। अपने शिष्य पलानी स्वामी को कह दिया कि अब दोनों का साथ रहना संभव नहीं होगा। भिक्षा संग्रह भी दोनों अपनी= ष्रपनी इच्छा के अनुकूल इघर-उघर घूमकर करेंगे।

यह कैसी निष्ठुर बात हुई ! शिष्य पलानी स्वामी के लिए तो सिर पर भ्राकाश ही फट पड़ा। इस तरुण तपस्वी में उन्होने भ्रपना एकमात्र भ्राश्रय दूढ़ लिया था। भ्रव वे क्या करें ?

सारा दिन इधर-उधर घूमने के बाद रात में पलानी स्वामी रमण के निकट लीट ग्राये। ग्राँखों से निरन्तर ग्राँस वह रहे थे।

भक्त की रुलाई देखकर रमण को ग्रपना संकल्प शिथिल करना पड़ा। पलानी स्वामी पूर्ववत रमण के साथ रहने लगे, किन्तु रमण श्रपने भिक्षावत पर ग्रटल रहे।

उनकी मिक्षा माँगने की रीति मी निराली थी। गृहस्य के द्वार पर जाकर खड़े हो जाते। सर्वदा मौन रहने के कारण मुँह से कुछ वोलते नहीं थे। ताली बजाकर घरवालों का घ्यान आकृष्ट करते थे। भिक्षा अपनी अँजुरी में लेते। कितना भी अनुनय-विनय कोई क्यों न करे, वे घर के अन्दर कभी न जाते। रास्ते में ही खड़े-खड़े भिक्षान्न मुँह में डालते थे। फिर झटपट आकर अपने आसन पर बैठ जाते थे।

श्रुपने पुत्र की खबर सुनकर माता श्रालागम्माल का चित्त स्थिर नहीं रहा।
पुत्र को घर लौटाने के उद्देश्य से वह पागल की तरह तिरुवन्नामले चली धाईं।
उस समय रमण श्रुरूणाचल के बगल में ही पहाड़ी की चोटी पावाझाकून्र पर
साधन-श्रासन डालकर बैठे थे। साधुवेशी श्रुपने पुत्र को पहचानने में उन्हें लेशमात्र मी विलम्ब नहीं हुआ, श्रीर शुरू हो गया उनका रोना-घोना। वे बारबार कहती थीं, इस प्रकार के कठोर साधु जीवन से उनका क्या प्रयोजन ? इस
कोमल देह से इतना कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता ? श्रुपना प्राण रहते हुए,
वे श्रुपने नयन-मणि पुत्र को वहाँ छोड़कर घर नहीं जायँगी। किन्तु माँ व्यर्थ
ही ग्रांसू बहा रही थी। माँ की बातों की ग्रोर रमण का किचित भी घ्यान नहीं
था। वे निर्विकार, प्रस्तर-मूर्त्ति की तरह निश्चल थे। माँ का अश्रुवर्षण उनकी

प्रशान्ति और मौन भंग नहीं कर सका। किन्तु माता भी श्रपने पुत्र को सहज ही छोड़नेवाली नहीं थी। दिन-पर-दिन पुत्र को समझाती। नाना प्रकार के रूचिकर भोजन बनाकर पुत्र को खिलाती। किन्तु रमण पूर्ववत निविकार रहे।

कई दिन बाद की बात है, माँ के धैर्य का बाँघ टूट गया — पुत्र का यह कैसा माव ? क्षोम ग्रीर दु:ख से विह्वल होकर रमण के मक्तों से कहने लगीं, क्या तुम लोग में से कोई भी मेरी सहायता नहीं करेगा ? क्या मेरे ग्रांचल के घन को घर ले जाने नहीं दोगे ?

माँ का रोता बड़ा मर्भ-स्पर्शी था। अनेक मक्तों का हृदय पिघल गया। वे रमण से अनुत्य-वितय पूर्वक कहने लगे, "माँ इतना रो रही हैं, इतना अनु-रांघ कर रही हैं। 'हाँ' या 'न' कोई उत्तर तो उन्हें देना चाहिए। यह रहा कागज—पेन्सिल। अपना विचार तो माँ के लिए स्पष्ट कर दीजिए।" उन्होंने जो कुछ लिख कर दिया, वह किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था। उन्होंने लिखा था, ''जीव के माग्य, प्रारब्ध या संचित कर्म-फल का नियंत्रण विश्व नियंता भगवान करते हैं। जो होनेवाला नहीं है, कितना कुछ करने पर भी नहीं होगा और जो होनेवाला है वह किसी भी प्रयास से इकनेवाजा नहीं है। यह सर्वथा निश्चित है। इसलिए सबसे अच्छा है मौन—रहना।"

वे घर लौटेंगे या नहीं --इस संबंब में 'हाँ' या 'न' का कोई उल्लेख नहीं या।

मौ आलागम्माल भ्रौर भाई नागस्वामी ने समझ लिया कि उनका वेंकट रमण विल्कुल बदला हुआ मनुष्य है। उसको घर लौटाना संभव नहीं है। दुःखी मन से दोनों घर वापस चले आये।

तिरुवन्नामले आये कोई ढ़ाई वर्ष हो गये थे। इन ढ़ाई वर्षों में रमण का जीवन विशिष्ट रूप से गठित हो गया था। कुच्छु-व्रत, त्याग-निष्ठा और ध्यान-धारणा में ही उनका अधिकांश समय ध्यतीत हुआ था। वे धीरे-धीरे ध्यान की गंभीरता में, आत्मा की गंभीरता के अतल-तल ने डूबते चले गये थे। कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी मंदिर के किसी एकान्त कोने में उनकी निगूढ़ साधना चलती।

इन दिनों की दशा के प्रसंग में वे परवर्त्तीकाल में मक्तों से कहा करते, ''दिन और रात की खबर यह (देह) नहीं रखता था। किसी-किसी दिन भावा-वेश होने पर ग्रांख मल कर देखता — सुवह हुई है। किसी दिन दिखाई पड़ता —संच्या हो रही है। सूर्योंदय कब हुम्रा, कब सूर्यास्त हो रहा है, इन बातों की खबर रखने की अवस्था इसकी (इस देह की) नहीं थी।" इस कठीर साधना का फल भी शीघ्र प्राप्त हुआ। रमण का आध्यात्मिक रूपान्तर हो गया और सिद्धि मिली। उन्होंने कुच्छू-साधना और निभृत तपस्या को छोड़ दिया और जीवन के प्रकाशित राजपथ पर आ खड़े हुये। लोगों से संपर्क रखने की इच्छा नहीं रही। दर्शनार्थियों और भक्तों के सामने घंटों बैठे रहने का अभ्यास हो गया था। अनशन अथवा अर्ध अनशन का झोंक इन दिनों नहीं रहा। वे नियमित रूप से आहार करते थे। तपस्या-युग के बाद प्रारंभ हुआ उनका आचार्य-जीवन।

माँ के चले जाने के कुछ दिनों बाद उन्होंने ग्रहणाचल पहाड़ के एक कोने में ग्राश्रय लिया। इस पिवत्र पर्वत में स्थान-स्थान पर साधन गृहाएँ थी। समय-समय पर इन गृहाग्रों में रहा करते थे। उनके साथ उनकी भवत-मंडली रहती थी।

देवतात्मा ग्रहणाचल ! इनकी महिमा ग्रनिर्वचनीय है। अलक्ष्य ही इनकी मौन ग्राज्ञीर्वाणी युग-युग से लोगों को प्राप्त होती रही है। भक्त साधकों क जीवन में परम कल्याण हुग्रा था।

ग्राचार्य शंकर ने मेरू पर्वत कह कर ग्रहणाचल की व्याख्या की थी। स्कन्द पुराण में इसका वर्णन शिव के हृदय-स्थल के रूप में ग्राया है। ग्रनेक ब्रह्मज्ञ सावकों ग्रीर शैव-साधकों की तपस्या से यह पर्वत पिवत्र हुग्रा था। परवर्त्तीकाल में महिष रमण ग्रहणाचल के संबंध में मक्तों को बताते थे, "युग-युगान्तर से परंपरा है कि इसकी गुफा श्रों में सिद्धगण रहते थे श्रीर ग्राज भी रहते हैं।"

दक्षिण के पुराण में अरुणाचल की महिमा का अने क वर्णन आया है। साधकों के कल्याणार्थ स्वयं महेरवर यहाँ अवतीर्ण हुये थे। उनका ज्योतिर्मय लिंग स्तंम के रूप में प्रकट हुआ है। यह ज्योति-स्तंम आदि अंतहीन है। इसके ओर-छोर का पता लगाने में ब्रह्मा, विष्णु दोनों ही असमर्थ रहे। इस ज्योति-स्तंम की उज्ज्वल आलोक छटा को देखने से आँखे चौंधिया जाय, देव या दानव कोई इसकी ओर दृष्टिपात नहीं कर सके। अंत में महेरवर की करुणा जगी और उन्होंने अरुणाचल के आकार का नयन ग्राह्मरूप धारण किया।

"महेरवर ने कहा, इस महातीर्थ में अपने मजनकर्ता सावकों और सिद्धों की सुविधा के लिए मैंने यह आकार धारण किया है। यह अरुणाचल नरवर संसार में प्रणव स्वरूप है। प्रत्येक कार्तिक उत्सव में मैं पराशांति के उत्स-रूप में इस पर्वत के शिखर पर आविभूत होऊँगा।" अद्वैतवादी साधकों के लिए यह पिवत्र पर्वत प्रिय तीर्थ है । शैवाचार्यों के साधनस्थल के रूप में भी इस पर्वत की प्रसिद्धि है । आत्मज्ञानी महासाधक रमण ने अपने ध्यानवन अरुणाचल की प्रशस्ति में गाया है :—

"हे प्रमु! अपनी महा सत्ता में मिला लो, नहीं तो अपनी अध्यु-नदी में मैं बूब मरूँगा और उसी जल घारा में यह शरीर गल जायगा।"

१८६५ साल का पूर्वार्घ माग था। ग्रहणाचल की विरूपाक्ष गुफा में रमण ने अपना आसनविद्धा लिया था। प्रणव ग्रक्षर के आकार की यह गुफा है। इसकी महत्ता मी कुछ कम नहीं है। तेरहवीं सदी के सिद्ध साधक विरूपाक्ष देव का देहावशेष यहाँ सुरक्षित है। इसलिए सिद्ध साधकगण इस गुफा को परम पवित्र मानते हैं।

ऐसी बात नहीं कि यहाँ केवल शिवरात्रिया कार्तिक उत्सव के अवसर पर ही भीड़ होती थी। बल्कि पूरे वर्ष भर इस गुफा में तक्ष्ण स्वामी के दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती थी।

यह गुफा स्थानीय विरूपक्ष मंदिर के संवालनाधीन थी। विशेष-विशेष उत्सव के दिन वहाँ लोगों की भीड़ हो जाती थी। किशोर तपस्वी को देखने के लिए भी दल के दल लोग ग्राते थे। मठ के संवालकगण ने सोचा, ग्रामदनी बढ़ाने का श्रच्छा ग्रवसर है। इस ग्रवसर को छोड़ना नहीं चाहिए। उनलोगों ने दर्शनार्थियों पर दर्शनी टिकट लगा दिया।

रमण को इस बात की जानकारी हुई। गरीब लोगों पर ग्रत्याचार उनके लिए ग्रसह्म हो गया। प्रतिवाद में वे तत्काल गुका से निकल ग्राये। इसबार मठाव्यक्ष को बोब हुग्रा। उन्होंने देखा कि तरुण स्वामी के स्थान त्याग करने से दर्शनार्थियों की संख्या कम हो गई है। उन्होंने तत्काल दर्शनी टिकट की प्रथा उठा दी ग्रीर रमण को वापस लौटा लाये।

दर्शनार्थीं और मक्त्तगण जो फल-मूल श्रौर दूध का चढ़ावा चढ़ाते, वही रमण श्रौर उनके सेवक भक्तों का ग्राहार था। जिस दिन जितना चढ़ावा श्राता, उसे बराबर-बराबर भाग करके वे लोग खाते।

भक्तों का ग्रागमन प्रतिदिन समान संख्या में नहीं होता । कमलोग भ्राने पर भेंट चढ़ावा भी कम ही ग्राता । दूसरे, इधर गुहा स्थित ग्राश्रम में रहने वालों की संख्या बढ़ गई थी ।

इतने लोगों की आहार की व्यवस्था करना कम दायित्वपूर्ण नहीं था। इसलिए पलानी स्वामी आदि लोग भिक्षार्थ पहाड़ के नीचे उतर आते थे। शंख बजा-बजा कर शहर में अन्न संग्रह करते थे। एक भक्त ने एक दिन रमण से अनुरोध किया कि शहर में भिक्षा माँगने के लिए वे एक मिनत-संगीत बना दें। रमण राजी हो गये और उनके असिद्ध प्रार्थना संगीत, अक्षर-मन मलाई की उस दिन रचना हुई। इसमें प्रभु अरुणा-चलेश्वर के चरणों में प्राणों का निवेदन था। माव कल्पना और मिनतरस की दृष्टि से रचना अपूर्व है।

श्ररणाचल का एक इशारा बालक रमण को घर से बाहर खींच लाया। उन्हीं श्ररणाचल की गोद में रमण की किशोरावस्था श्रीर युवावस्था की वैराग्य-मय तपस्या चलती थी।

मौनी महाशिव दक्षिणामूर्ति का ही एक तेजोमय रूप है श्रहणाचल। साधक रमण की दृष्टि में यह रूप उत्तरोत्तर उद्भासित होता रहा था। इसलिए इस पर्वत की परिक्रमा को वे एक ब्रत मानते थे। परवर्ती दिनों में वे इस परिक्रमा संबंधी एक ब्रलौकिक कहानी कहते थे :

एक बूढ़े मक्त ग्रहणाचल की परिक्रमा करने ग्राये थे। किन्तु वे दोनों पाँवों से लंगड़े थे। वे लाठी के सहारे समतल रास्ते से किसी तरह चलते थे। पंगु होने के कारण उन्हें ग्रनेक कष्ट था। एक दिन उन्होंने तय किया कि परिक्रमा शेष होने पर वे चिरकाल के लिए घर छोड़ कर चले जायँगे। घर वालों पर बोझ बनकर रहना ठीक नहीं है।

राह चलते-चलते उनके सम्मुख एक ब्राह्मण आया। सुन्दर, सुगठित शरीर था उसका। शरीर से दिव्य कांति प्रस्फुटित हो ग्ही थी। नजदीक आकर वह ब्राह्मण एक अद्भुत आचरण कर बैठा। उसने बेचारे पंगु भक्त के हाथ की लाठी को लेकर फेंक दिया और बोला, "अरे माई यह सब फेंक दो। इसकी तो तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है।" पंगु बेचारा चिकत रह गया। किसी दुर्जेंय जादूगरी से देखते-देखते, उसके दोनों पाँव स्वस्थ हो गये। किसी ने उसके अंतर में कहा—अरुणांचल की कृपा से तुम्हारा लंगड़ापन छूट गया और दैहिक कष्ट से तुम्हें मुक्ति मिली। वह सदा के लिए तिरुवन्नामलें में ही रह गया।

प्राचीन पुराण-गाथा में ग्रहणाचल के ग्रविष्ठाता रूप में ग्रहण गिरि नामक योगी का उल्लेख ग्राया है। ये पर्वत पर एक विशाल वट वृक्ष के नीचे सूक्ष्म देह से ग्राज भी व्यानस्थ बैठे हैं। युग-युगान्तर से इनकी मौन दीक्षा ग्रहणाचल के सावकों को प्राप्त होती रही है ग्रौर उनलोगों के ग्रात्मज्ञान की सावना पूरी होती है। पुराण, शास्त्र शौर जनश्रृति में यह बात चिरकाल से प्रचारित है।

r

सावक रमण के जीवन में भी यह कहानी वस्तुतः सत्य सिद्ध हुई। महा-योगी अरुण गिरि की करुणा घारा से वे अविभृत हथे।

१६०६ ई० सन् की बात है। रमण महर्षि एक दिन पहाड़ पर घूम-फिर कर रहे थे। हठात् उन्होंने देखा कि निकट ही बट-वृक्ष का एक बहुत बड़ा पत्ता पड़ा हुप्रा है। उन्हें बड़ा ग्राश्चर्य हुआ। यह क्या ग्रद्भुत कांड है? ग्रहणाचल पर तो कहीं बट-वृक्ष नहीं है। तब फिर यह पत्ता कहाँ से ग्राया?

कुत्हलवंश वे आगे वहें। रास्ता दुर्गम और कंटकाकीण था। कुछ दूर जाने पर जो कुछ देखा, उससे वे अत्यन्त चिकत हो गये। सचमुच थोड़ी दूर जाने पर एक विशाल बट-वृक्ष है। आश्चर्य की बात यह भी थी कि वह बट-वृक्ष एक चट्टान पर उगा था। ऐसी जगह पर वनस्पित का कैसे आविर्माव हुआ? यह कैसा रहस्य है? वृक्ष को लक्ष्य करके रमण आग्रह पूर्वक आगे वहे। किन्तु कुछ ही दूर जाने पर हक जाना पड़ा। पता नहीं, कहाँ से एक झोंक लाल चींटे उनके पाँव से लिपट गये और काटने लगे। किसी पत्थर की ओट में उन कीटों का भीटा था जिस पर उनका पाँव पड़ गया था। मन ही मन वे समझ गये कि अहणाचलेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई उस अलौकिक वट-वृक्ष के निकट जाये।

वे लौट आये और ग्रपने मक्तों को विस्तार से यह कहानी सुनाई। सुनते ही ग्रनेक मक्त उस वृक्ष को देखने के लिए उत्सुक हो उठे। किन्तु ग्रनेक चेष्टा करने पर भी उनलोगों को उस बट-वृक्ष का पता नहीं चला। जिस तरह बट-वृक्ष हठात् ग्राविर्मूत हुग्रा था, वैसे ही ग्रन्तर्घान भी हो गया।

क्या महायोगी अरुण गिरि ही उस अलौकिक वट-वृक्ष के नीचे बैठे हुये थे ? क्या वे रमण को मौन-दीक्षा दे गये ?

ग्ररुणाचल की परिक्रमा के लिए रमण का बड़ा ग्राग्रह रहता था।

टेढ़ा-मेढ़ा निर्जन रास्ता पहाड़ के किनारे-किनारे चला गया था । प्रायः ही वे हाथ में लाठी लेकर आनंदपूर्वक इस रास्ते पर चला करते थे । पहाड़ की समी गुकाओं, शिखर और पत्थर के ठोकों से उन्हें बड़ी आत्मीयता थी ।

एक दिन रमण पहाड़ी रास्ते से चल रहे थे। चारों ग्रोर वन-जंगल था। सड़क के किनारे खड़ा होकर उन्होंने देखा, निकट ही एक बूढ़ी स्त्री सूखी लकड़ियाँ बटोर रही थी। शरीर पर फटी-चिटी, मैली साड़ी थी। जिसको लोग नीच जाति कहते हैं, वैसी किसी जाति की वह स्त्री प्रतीत होती थी। जैसे ही

१. महर्षि स्मण : आसबोर्न

रमण उसके निकट पहुँचे, वह जोर-जोर से उन्हें गाली देने लगी। प्रसिद्ध महात्मा होने से क्या होता है ? वह स्त्री उन्हें अपनी ही जाति का आदमी समझकर गाली देती गई। इस आचरण में उसे कियी प्रकार का गय या संकोच नहीं था। गाली देने के बाद उसने जो दो-चार बातें कही, उसे सुनकर रमण हतवाक रह गये।

उन्हें घमकाते हुये उस स्त्री ने कहा, "क्यों रे, क्या यम तुम्हें छूता नहीं है? क्मशान में जाकर जल-मर नहीं सकते हो? बोलो तो, इस धूप में तुम क्यों भूमते-फिरते हो? क्या तुम किसी एक जगह बैठ नहीं सकते हो?"

यह कौन रहस्यमयी बूढ़ी स्त्री है ? परम हितैषिणी का श्रिधकार लेकर वह गालियाँ दे रही थी । वह तपस्वी रमण को श्रिधिक घूमने-फिरने से वर्जित कर रही थी । सर्वजन श्रद्धिय महापुरुष को कड़ी बात कहने में उसे तिनक मी संकोच नहीं हुआ । यह बहुत ही अद्भुत आचरण था ।

रमण के मुख से यह घटना सुनकर भक्तों को बड़ा कुतूहल हुआ। वे लोग बार-बार पूछने लगे, वह स्त्री कीन थी? रमण ने कहा, "वे साधारण स्त्री नहीं थीं। परन्तु वह कीन थीं, कीन बतावे। किन्तु भक्तों ने मान लिया कि यह श्रहणाचलेश्वर की ही कोई लीला थी। आश्चर्य की बात तो यह रही कि इस घटना के बाद महिंच रमण ने पहाड़ पर जाने का अभ्यास छोड़ दिया। उस वृद्धा की बात को उन्होंने अहणाचलेश्वर की कल्याणमय वाणी के रूप में लिया।

बचपन में मृत्यु की ग्रनुभूति ने एक दिन रमण के जीवन में अध्यात्म साधना का द्वारा खोल दिया । वैसी अनुभूति उनके जीवन में और भी कई बार हुई ग्रौर उनकी ग्रात्म-सत्ता के गंभीरतर स्तर पर उनकी समग्र चेतना को पहुँचा दिया था ।

१६१८ साल की बात है। स्निग्व प्रभात-वेला थी। रमण अपने कई भक्तों के साथ पाचायम्मान कयेंल नामक स्थान से अपनी गुफा की ओर लौट रहे थे। हठात् किसी आज्ञात कारणवाश उनका सारा शरीर शिथिल, अवसन्न हो गया। रमण कहते हैं:—

''वाह्य जगत का सारा दृश्य लुप्त हो गया। आँखों के आगे एक पर्दा आ गया। उससे मेरी दृष्टि अवरुद्ध हो गयी। बात कमशः आगे बढ़ रही थी, यह मैं अच्छी तरह देख रहा था। यह पर्दा आगे चलकर सामने के दृश्य को कुछ-कुछ ढ़ैंक दिया। मैं थमक गया। ठोकर खाकर मैं गिर पड़ूँगा—यह विचार कर मैं खड़ा हो गया। इस प्रकार वह तरंग चली गयी। मैं फिर आगेबढ़ने लगा। तत्परचात मेरी आँखों के आगे घना ग्रंघकार छा गया। वाहय-ज्ञान धीरे-घीरे जाने लगा। यह अवस्था कटे, उसके पहले ही एक प्रस्तर-खंड का सहारा लेकर मैं बैठ गया।

'अब तीसरी बार चेतना अवलुष्त होने लगी। पत्थर के किनारे मैं बैठ गया। उस सादे पर्दे ने मेरे दृष्टि-पथ को पूरी तरह ढ़ँक दिया। उस समय मेरी श्वास किया और शरीर का रक्त संचालन भी रुद्ध हो गया। शरीर का रंग हो गया कृष्ण-नील। मेरे साथी वासुदेव शास्त्री ने समझा कि मैं अब बचूँगा नहीं। दोनों हाथों से मुझे पकड़ कर वे रोने लगे।

''किन्तु इस अवस्था में मेरी चेतना की घारा अखंडित थी। देह की अवस्था देख कर मुझे किचित् मी मय या दुःख नहीं हुआ।

मैं अपना अभ्यस्त आसन मार कर बैठ गया। प्रस्तर खंड पर टिक कर बैठने की आवश्यकता नहीं हुई। रक्त-स्रोत और श्वास-प्रश्वास रूद्ध था। आसन में बैठे थे किन्तु शरीर को कोई असुविघा नहीं थी।

"इस हालत में करीब पन्द्रह मिनट कट गया। उसके बाद सारे शरीर में तीव्र कंपन की अनुभूति हुई। साथ ही जोरों से रक्त-संचालन और खास किया चलने लगी। प्रत्येक रोमकूप से खूब पसीना निकलने लगा। उसके बाद शरीर का रंग भी स्वामाविक हो गया। एक साथ ही रक्त-संचालन और खास का अवरोष होने की अनुभूति मेरी देह में प्रथम बार ही हुई थी।"

इस अनुभूति का वास्तिविक तात्पर्य समझना सहज नहीं है, किन्तु संदेह नहीं कि रमण के जीवन पर इसकी गहरी प्रतिक्रिया हुई। मृत्यु की इस अनुभूति को लेकर भक्त-मंडली में तरह-तरह का अनुमान लगाया जाने लगा। किन्तु उनके तर्क-वितर्क को बंद करते हुये रमण ने कहा, 'दिखो, यह प्रनुभूति भेरी इच्छा से नहीं हुई है। मृत्यु होने पर इस देह की क्या अवस्था होती है, यह जानने के लिए भी मैंने प्रयास नहीं किया था। ऐसी अनुभूति मुझे पहले भी बीच-बीच में होती रही है। किन्तु इस बार की अनुभूति की तीव्रता ग्रीर गंभी-रता पहले से अधिक, बहुत अधिक थी।"

तत्पश्चात् रमण के जीवन में परम सत्ता का प्रकाश प्रज्वलित हो उठा। आत्मज्ञान की साधना में सिद्ध-काम हो गये। घीरे-धीरे मुक्तिकामी साधकों का एक दल इन महापुरुष के चरण-प्रान्तर में आ जुटा। इनलोगों के प्रति कृपा-प्रक दल इन महापुरुष के चरण-प्रान्तर में आ जुटा। इनलोगों के प्रति कृपा- वर्षण करने के कम में महर्षि रमण के परवर्त्ती जीवन-काल में उनकी अनेक लीलाएँ प्रकट हुई।

इन माग्यवान साधकों में शेषैया अन्यतम थे। उनकी ज्ञान-पिपासा दूर करने के लिए महर्षि को अनेक तत्त्वोपदेश देना पड़ा। उन्हीं दिनों आचार्य शंकर के 'विवेक चूड़ामणि' के कुछ अंशों का उन्होंने तामिल में अनुवाद किया था।

शिव प्रकाशम पिल्लई एक निरिममान, पिवत्रचेता साधक थे। उनके जीवन में एक जिटल समस्या आ गयी। उनकी स्त्री हठात् मर गयीं। उन्हें बरावर संन्यास लेने का झोंक चढ़ता था। किन्तु स्त्री के मरणोपरान्त वे निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि संन्यास लें या पुनः विवाह कर घर-संसार बसावें और धर्म-कर्म एक साथ चलावें। इसलिए वे महिंप के निकट दौड़े आये। कई दिन बीत गये; किन्तु अपना प्रश्न महिंप को सुनाने का उन्हें सुयोग ही नहीं जिल रहा था।

एक दिन पिल्लई स्वयं ही निर्णय कर बैठे कि उन्हें पुनः विवाह करने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। जब संसार बंधन टूट ही गया है तो उसे पुनः बाँधने की क्या श्रावश्यकता है। स्वयं महर्षि का जीवन ही दृष्टान्तरूप से उनके सामने था।

उन्होंने निश्चय कर लिया कि देर करने की आवश्यकता नहीं, शीझ अपने गाँव लौट जाना चाहिए। उस दिन पिल्लई अन्यान्य भक्तों के साथ रमण महिष् के सामने बैठे थे। अचानक उन्हें एक अलौकिक दृश्य दिखाई पड़ा। उन्होंने देखा, महिष के मुख-मंडल के चतुर्दिक एक उगोति-छटा विकीण हो रही है। यह दृश्य देखकर तो वे अवाक् रह गये। महिष के शिरोदेश से एक स्वर्णकांति शिश् निकलता है और पुन: मीतर प्रवेश कर जाता है। पिल्लई ने यह दृश्य दो-तीन बार देखा।

यह अलौकिक दर्शन क्यों ? इसका तात्पर्य क्या ? पिल्लई कुछ नहीं समझ पाये । लेकिन शक्तिघर महापुरुष के आश्रम में हैं और उनकी सभी समस्याएँ उनके ऊपर हो है । तब फिर यह दुश्चिन्ता क्यों ? उनके जैसा सौमाग्य कितने लोगों का है ? वे मावावेश में अधीर होकर रोने लगे ।

पिल्लई ने और भी दो दिन रमण स्वामी की दिव्य मूर्त्ति का दर्शन किया। एक दिन देखा मस्मीवृत्त एक संन्यासी का कृपाधन रूप। एक अन्य दिन उन्हें देखा रजतगिरि सदृश देवमूर्ति के रूप में। इन दिव्य दर्शनों के पश्चात् पिल्लई की जीवनघारा ही परिवर्त्तित हो गई । त्याग-तितिक्षा श्रौर ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर वे साधना पथ पर अग्रसर हुये ।

लक्ष्मी मियाम्मल नामक एक महिला महिल की पुरानी शिष्या थीं। सव लोग उसे एचाम्मल कहकर सम्बोधित करते थे। वह सुखपूर्वक अपना घर-संसार चलाती थी। अचानक दुर्देव का ग्राधात ग्राया। एक-एक कर पित, पुत्र, कन्या सब मर गये। दुःख में होश-हवाश खो बैठी। ग्रनेक तीर्थों का भ्रमण किया किन्तु दुःख की ज्वाला शांत नहीं हुई। ग्रन्ततः ग्ररुणाचल ग्रायी महिष् का दर्शन करने। कल्याणरूप महिष् के सम्मुख ग्राकर खड़ी हो गई। महिष् की ग्राँखों से अपार स्नेह ग्रौर करुणा की ज्योति घारा फूट पड़ी। ग्रद्भत उनकी शक्ति थी। उनकी आँखों की ग्रोर देखते ही दुःखिता एचाम्मल का सारा शोक ग्रन्तिहत हो गया। उसने रमण महिष् की सेवा में अपने को समिष्ति कर दिया।

महिष की सेवा करने में उसे ग्रसीम उत्साह था। प्रतिदिन वह नाना प्रकार की मोज्य सामग्री तैयार कर पहाड़ पर ले आती थी। महिष को मोजन कराना उसका दैनिक ब्रत था। किन्तु वे तो अकेले कुछ खाते नहीं थे। मक्त, अभ्यागत सभी के साथ बैठकर खाते थे। इसलिए एचाम्मल सब के लिए मोजन तैयार कर लाती थी। बहुत दिनों तक उसने इस दायित्व का निर्वाह किया।

महिं की अनुमित लेकर वह महिला एक लड़की का प्रतिपालन करती थी। खूब बूमधाम से उसका विवाह भी कर दिया। किन्तु दुर्भाग्यवश इस पालिता कन्या की भी मृत्यु हो गयी। इसकी खबर एचाम्मल को मिली।

महिंब के सिवा उसका दूसरा कीन आश्रय था! रोते-रोते वह आश्रम आयी और महिंब को उस दुःसंवाद का पत्र दिया। करुणा से महिंब की आँखें भींग गयी। पालिता कन्या का पुत्र एचाम्मल के घर में ही रहता था। उसे महिंब की गोद में रखकर वह अभागिन महिला रोने लगी। महिंब भी रोने लगे। उनकी आँखों से आँसू की घारा वहने लगी। सर्वस्थागी, आत्म- जानी महापुरुष ने उस दुःखिनी का सारा शोक हर लिया।

श्वन एक कर स्वामी, पुत्र, कन्या ग्रादि सबको खोकर एचाम्मल पागल हो एक-एक कर स्वामी, पुत्र, कन्या ग्रादि सबको खोकर एचाम्मल पागल हो रही थी। किन्तु महर्षि की स्नेह-छाया में सब शोक-दुःख सह्य हो गया। किन्तु पालिता कन्या की मृत्यु का शोक उसे विशेष रूप से मिषत कर रहा था। पालिता करणाधन गुरु ने शिष्या की ग्रश्रुधारा में ग्रपने ग्राँसू मिलाकर उसका इसलिए करणाधन गुरु ने शिष्या की ग्रश्रुधारा में ग्रपने ग्राँसू मिलाकर उसका सारा शोक-संताप मिटा दिया।

शक्तिधर महापुरुष के स्पर्श से एचाम्मल शांत श्रीर अन्तर्मुखी हो गयी। इस घटना में सब लोगों के सामने महर्षि का मानवीय रूप प्रकट हुग्रा।

मोजन लेकर एचाम्मल प्रतिदिन विरुपाक्ष गुहा में जाती थी। एक दिन वह पहाड़ पर चढ़ रही थी कि हठात् देखा पहाड़ के पदतल में, रास्ते के किनारे महिष किसी अपरिचित व्यक्ति से धीरे-घीरे बात कर रहे हैं। उस बातचीत में व्याघात नहीं पहुँचाने के विचार से एचाम्मल कुछ नहीं बोली और एक किनारे से ऊपर जाने लगी। महिष ने हँसते हुये उसे पुकार कर कहा, 'अच्छा बताओ तो इतना कष्ट सहकर क्यों अपर जाती हो ? मैं तो यहीं नीचे हूँ।"

एचाम्मल किंचित थमक गई, किन्तु कुछ बोली नहीं, आगे बढ़ गयी। क्योंकि महिं अभी भी उस अपरिचित व्यक्ति से बात कर रहे थे। दूसरे उसे काम भी बहुत करना था। गुफा में जाकर सबके मोजन की व्यवस्था करनी थी।

किन्तु गुफा में प्रवेश करते ही वह विस्मित-चिकत रह गयी। देखा, उत्तर मारत के एक दर्शनार्थी पंडित के साथ महिष प्रशान्त माव से बातचीत कर रहे हैं। यह कैंसा ग्राश्चर्य है? अभी तो उसने नीचे महिष को किसी व्यक्ति से बात करते देखा था। वह बेचारी किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो गयी, शरीर थर-धर कौपने लगा।

रमण ने स्मित हास्य से पूछा, "क्यों री, आज तुम्हारा ऐसा माव क्यों है ? क्या हुन्ना है, साफ-साफ क्यों नहीं कहती हो ?"

एचाम्मल ने कंपित कंठ से कहा, "मगवान, श्रापको श्रमी नीचे देख आयी हूँ। एक सज्जन से खड़े-खड़े बात कर रहे थे। मैं निकट से ही यहाँ चली श्राई हूँ। देखने में मुझसे रत्तां मर मी भूल नहीं हुई है। तो, यह कैसी श्रविश्वसनीय बात है! ग्राप क्या दो स्थानों पर एक साथ रहते हैं?"

श्रम्यागत पंडित ने श्रनुयोगपूर्वक कहा, "महर्षि, यहाँ आप इतनी देर से, इस गुफा में मुझसे बात करते रहे हैं, किन्तु इसी समय इस शिष्या को पहाड़ के नीचे दिखाई पड़े। मुझ पर कुछ कुपा कीजिए।"

महर्षि कुशलतापूर्वक बात को टाल गये। बोले, "यह एचाम्मल दिन-रात मेरे बारे में बात करती रहती है। मेरा ही ध्यान करती है। इसलिए उसने देखा है।"

एकबार एक यूरोपियन दर्शनार्थी महिष के ब्राश्रम में आया । मोजन और विश्राम के पश्चात् वह पहाड़ी रास्ते से भ्रमणार्थ बाहर गया । इस विख्यात पिवत्र पर्वत पर जो कुछ दर्शनीय है, वह सब देख लेना चाहता था। बहुत देर तक घूमने के बाद वह रास्ता खो गया। आश्रम में लौटने का कोई उपाय नहीं रहा। धूप बड़ी तेज थी। थकावट से वह श्रवसन्न हो रही था।

इधर उसके नहीं लौटने से आश्रम के लोग ग्रलग चिन्तित थे। नया आदमी है, पता नहीं कहाँ रास्ता खो बैठा!

लौटने पर उस यूरोपियन ने एक अद्मुत कहानी सुनायी। कहने लगा, "रास्ता भूल जाने पर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। इतने में देखा कि रमण महर्षि मेरे साथ-साथ कहीं जा रहे हैं। उन्होंने ही आगे बढ़ कर रास्ता बता दिया। इसलिए लौट पाया हूँ।"

शिष्य लोग एक-दूसरे को देखने लगे। सब लोग जानते थे कि महर्षि मुबह से ही शिष्यों से घिरे ग्राश्रम में ही बैठे हुए हैं। एक क्षण के लिए भी तो बाहर नहीं निकले हैं।

किन्तु ज्ञान-तपस्वी महर्षि रमण अपने शिष्यों को अलौकिक घटनाओं या दर्शनादि के प्रति उत्सुक रहने से रोकते थे। उनका आदर्श या आत्मानुसंधान और आत्म ज्ञान। उसी ओर उनके शिष्यगण अपनी साधना को केन्द्रीमूत करें, यही वे चाहते थे।

भ्रात्मज्ञानी महापुरुष रमण निरन्तर भ्रात्मा के गंमीर तल में भ्रवस्थित रहते थे। उनके लिए प्रपंचमय संसार नाट्याभिनय मात्र था। उन्होंने भ्रपने जीवन के प्रत्येक स्तर पर इस तत्व को स्थापित कर लिया था। इसलिए वहिरंग जीवन की कोई वाधा, कोई दु:ख इन देहात्मबोधहीन महान् तपस्वी को चंचल नहीं कर पाता था।

बहुत दिन पहले की बात है, किशोर रमण विशिष्ट सांघक के रूप में ग्रहणांचल में प्रसिद्ध हो घले थे। उनके निकट दश्तेंनाथियों ग्रीर मक्तों की भीड़ लगी रहती थी। बालानन्द नामक एक दुष्ट साधु रगण की इस लोकप्रियता का लाम उठाना चाहता था। उसने यह देख लिया था कि वह कितना मी उपद्रव क्यों न करे, यह देहारमबोधहीन सांघक वाधा नहीं देंगे।

रमण के निकट ग्रानेवाले दर्शनाधियों के प्रति बड़ी-बड़ी बातें करता था। उसकी उद्धतता यहीं तक सीमित नहीं थी। रमण प्राय: मौन रहा करते थे, ग्रांखें मूँदे ध्यानस्थ रहते थे। उनके सामने ही खड़ा होकर बालानन्द कहा करता, "देखो, यह बच्चा गेरा ही शिष्य है। इसकी तुमलोग भोजन दो, भेंट चढ़ाग्रो।" वह दिखलाना चाहता था कि वह रमण का अभिभावक है और रमण उसका एक ब्राज्ञाकारी बालक साबक मात्र है। ऐसी ही धृष्टता वह बराबर दिखलाता था। किन्तु रमण तो मौनी, निविकार थे। बालानन्द की बातों का एक बार भी प्रतिवाद नहीं करते थे।

दर्शनाधियों के चले जाने के बाद वह धीरे-धीरे रमण से कहता, ''मैं इसी तरह सबसे कहूँगा कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। भेंट-चढ़ावा रूप में उनलोगों से रूपया-पैसा वसूल करूँगा। इससे तुम्हें तो कोई हानि नहीं है। तुम केवल मेरी बातों का प्रतिवाद नहीं करना, नहीं तो सब बिगड़ जायगा।''

रमण इन बातों की ग्रोर कान नहीं देते । उस दुवृँत्त के सभी ग्रत्याचार को परम शांतिपूर्वक सहन करते जा रहे थे।

भक्तगण प्रायः नाराज तो होते थे किन्तु उस भंड साधु का दमन करने की शक्ति उनलोगों में नहीं थी। क्योंकि उसकी इन दुष्कृतियों के बावजूद रमण स्वयं शांत, ग्रचंचल थे।

यन्ततः पलानीस्वामी को धैर्य नहीं रहा । एक दिन उन्होंने उस भंड साधु से झगड़ा कर लिया । भंड साधु वालानन्द कोघ से पागल हो गया श्रीर सबको गन्दी गाली देने लगा । इतना ही नहीं रमण के शरीर पर थूक दिया । उस दिन भी रमण में किसी प्रकार की चंचलता नहीं श्रायी ।

मक्तगण श्रत्यन्त उत्तेजित हो उठे श्रीर वालानन्द को निकाल बाहर किया। गुफा में पुन: शांति श्रा गई।

परवर्ती काल की एक ग्रौर कहानी है। उन दिनों रमण पर्वत के ढलवान पर ग्रपने ग्राश्रम में रहते थे।

एक रात एक दल दुर्धर्ष-चोर भ्राये और खिड़की-दरवाजा तोड़ने लगे। शिष्य लोग लाठी-सोंटा लेकर तैयार हुए। किन्तु रमण प्रशान्त कंठ से बोल उठे, ''चूप रहो, बाघा देने की कोई जरूरत नहीं। वे लोग जो काम करते हैं, करने दो। हमलोगों का कर्त्तव्य है सहन करना। सबकुछ क्षमा कर दो।"

चोरों को बुलाकर कहा, "तुमलोग घबराग्रो नहीं। स्वछन्द भाव से भीतर श्रा जाश्रो। कोई बाधा नहीं देगा श्रौर जो कुछ जिन्स-पत्र चाहो, ले जाश्रो। तुमलोगों को कोई कुछ नहीं कहेगा।"

किन्तु चोरों का दल सहज भाव से बात क्यों समझेगा। उनलोगों ने समझा कि यह साधु का छल है, घर में घुसने पर जाल में फँसा लेंगे। इसलिए बार-बार बुलाने पर भी वे सामने दरवाजे से भीतर नहीं आ रहे थे। तब रमण ने उच्च स्वर से कहा, "हम सबलोग ग्राश्रम छोड़ कर जा रहे हैं, खाली घर में तुमलोग बिना किसी डर-भय के भीतर ग्रा सकते हो।"

सबसे पहले उन्होंने ग्राश्रम के पालित कुत्ते (कारुप्पन) को एक निरापद स्थान पर बैठा दिया ताकि चोर उसे मारे नहीं।

सबलोगों को साथ ले रमण बाहर जा रहे थे, उसी समय एक चोर ने उनके पाँव में जोर से लाठी मार दी। किन्तु महा वि ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। शांत स्वर से उन्होंने कहा, 'यदि इतने से भी संतोष नहीं हुग्रा है, तो दूसरे पाँव में भी मार सकते हो।''

शिष्य रामकृष्ण स्वामी गुरु को बचाने के लिए तेजी से सामने आये। पास के ही एक घर में जाकर रमण और उनके शिष्यगण बैठे। इघर चोरलोग एक-एक कर सभी जिन्स-पत्र खोज रहे थे। उनलोगों ने सबकुछ इघर-उघर कर दिया। आश्रम घर में पूर्ण ग्रंघकार था। रोशनी के श्रमाव में उन्हें कठिनाई हो रही थो। एक चोर ने आकर कहा, ''माई तुमलोग जल्दी से एक लालटेन का जोगाड़ कर दो।"

उनका दुःसाहस असीम था। एक भक्त तो मारपीट के लिए उद्यत हुए किन्तु रमण के आदेश पर शीन्न ही एक लालटेन की व्यवस्था की गयी। आश्रम में विशेष कुछ था नहीं, जो कुछ सामान्य रुपया-पैसा था, लेकर चोरलोग खिन्न माव से चले गये।

चोरों की लाठी के आघात से कुछ शिष्यों की देह कट-फट गयी थी। रमण ने उनलोगों से मलय चन्दन शीघ्र लगाने को कहा। किन्तु शिष्यगण गुरु के लिए बेचैन थे। उन्होंने पूछा, "स्वामी, आपको जो चोट लगी है, उसके लिए क्या व्यवस्था की जाय?" रमण ने कौतुक पूर्वक कहा, "हाँ जी, मुझे भी तो उनलोगों की कुछ पूजा मिली है।"

किन्तु इस पूजा का फल बड़ा मर्मान्तक रहा। उस घात से रमण की जाँघ कट गयी थी। रक्त बह रहा था। यह देखकर एक शिष्य अधीर हो गया। उसने लोहे का एक डंडा लेकर कहा, "मगवान श्राप एकबार आदेश दीजिए, मैं उन दुष्टों को उपयुक्त शिक्षा देकर स्नाता हुँ।"

रमण ने कहा, ''देखो हमलोग साधु हैं। हमलोग किसी दशा में अपनाधर्म नहीं छोड़ेगे। तुम अगर लोहे के डंडे से उसे मारोगे, तो कोई न कोईमारा जायगा। उसके लिए लोग चोरों को दोष नहीं देंगे, दोष देंगे हम साधुओं को ही। वे लोग पथश्रष्ट हैं, अज्ञानवश अमागे लोग हैं। दुर्माग्यवश उन्हें अच्छे बुरे का विचार नहीं है। ऐसा विचार तो हमलोगों को करना है। नीति और आदर्श को जकड़ कर पकड़े रहना हमलोगों का ही वर्म है। यह भी विचार कर देखो, किसी श्रसतर्कक्षण में तुम्हारे दाँत से तुम्हारी जीम कट गयी तो क्या तुम अपना दाँत उखाड़ दोगे ?"

सत्-असत्, अच्छा-बुरा सब कुछ इन महाज्ञानी के लिए एकाकार हो गया था। संपूर्ण संसार को वह एक ही आत्मसत्ता से ओतप्रोत देखते थे। साधु श्रीर चोर उनकी श्राँखों में एक ही सत्ता के पृथक-पृथक रूप थे।

कान्यकंठ गणपित शास्त्री महिषं रमण के एक अन्यतम शिष्य थे। ईश्वर-कृपा से अपनी तीक्षण बुद्धि और प्रतिमा के बल उन्होंने प्रसिद्धि भी अर्जित की थी। वेद, वेदान्त, पुराण एवं कान्य-अलंकार-प्रभृति में उन्हें विशेष प्रवेश था। भगवत् दर्शन के लिए भी शास्त्रीजी ने कम साधना-मजन नहीं किया था। बहुत दिनों तक कुच्छ साधना भी की थी।

वाल्यकाल से ही संस्कृत में काव्य-रचना करने की शास्त्रीजी की दक्षता का परिचय लोगों को था। उनकी १४ वर्ष की आयु में ही उनकी प्रतिमा से विद्वद्-समाज चमत्कृत था। साहित्य और धर्मशास्त्र में उनके पांडित्य की अच्छी प्रसिद्धि थी। परवर्त्ती काल में नवद्वीप के पुरी-समाज ने उनकी प्रतिमा से मुग्ध होकर 'काव्यकंठ' की उपाधि से उन्हें विमूषित किया था।

इतने दिनों तक शास्त्र-पाठ, जप-तप और तीर्थ-भ्रमण करने पर भी उन्हें श्रध्यात्म जीवन की सार्थकता नहीं मिली थी। श्रंतर में श्रशान्ति की अग्नि प्रज्वित थी।

पवित्र कार्तिक उत्सव का दिन था। गणपित शास्त्री के अंतर में एक अन्यक्त न्यया घुमड़ रही थी। जिस शांति को पान के लिए वे सारा जीवन इधर-उधर भटकते रहे, उसका पता नहीं मिला। तब क्या यह जीवन न्यर्थ जायगा? वे कहाँ जाएँ, किसका आश्रय लें? कोई कूल-किनारा नहीं दिखायी पड़ता था।

सहसा अरुणाचल की कन्दरा में बैठे किशोर तपस्वी की याद आयी। सर्वदा ध्यानावेश में आरम समाहित भ्रवस्था में उनका समय कटता है। क्या उनसे ही ग्राकांक्षित वस्तु प्राप्त होगी? निश्चय ही वह तपस्वी सिद्धकाम है। भ्राज उनसे पूछ लूँगा कि उनकी जीवन तपस्या सफल होगी या नहीं।

गणपित शास्त्री उस दिन चिन्तित मन से विरुपाक्ष गुहा में पहुँचे । रमण महर्षि के पाँच पक्कड़ कर रोते हुए कहने लगे, "प्रमु, धर्मकास्त्र का यथासाध्य पाठ किया, जप-तप भी कुछ कम नहीं किया है। किन्तु अमृत ज्योति का एक कण भी मुझे प्राप्त नहीं हुन्ना है। इसलिए ब्राज मैं ब्रापके चरणाश्रय में स्राया हूँ।

रमण नीरव, निष्पलक दृष्टि से करीब १५ मिनट तक पंडित गणपित शास्त्री की ग्रोर देखते रहे । तत्परचात् प्रशान्त स्वर से बोले, "एकान्तभाव से यदि कोई ग्रनुसंघान करे कि कहाँ से 'मैं' का भाव उदित होता है, फिर मन कमशः उसी में विलीन हो जाय—वहीं सच्ची तपस्या है। यदि कोई जप ग्रौर मंत्र के मूल स्रोत की खोज करे ग्रौर मन उसी में विलीन हो जाय—उसी को सच्ची तपस्या कहते हैं।"

शास्त्र वाक्य ग्रीर घर्मोपदेश तो शास्त्रीजी ने बहुत सुना था। वह सब उनके समान शास्त्रज्ञ, सर्व शास्त्र विशारद ग्रीर प्रतिमा संपन्न व्यक्ति के लिए ग्रंजाना नहीं था। किन्तु तरुण तपस्वी रमण की वाणी तो चैतन्यमय थी। उसने शास्त्रीजी की समस्त सत्ता को जड़मूल से हिला दिया। एक ग्रपाथिव ग्रानन्द घारा उनके मन-प्राण में प्रवाहित होने लगी। वह घारा रमण की देह से निस्सृत हो रही थी।

गणपित शास्त्री संस्कृत भाषा के सुपंडित थे। ग्रब से वे ग्रपनी बहुतेरी रचनाओं में रमण की प्रशस्ति का गान करने लगे। रमण के माव और आदर्शों की व्याख्याएँ भी की। बिल्क 'भगवान रमण' ग्रौर 'रमण महर्षि' नाम भी उनका ही दिया हुआ है। रमण स्वामी इन्हीं दो नामों से देश-विदेश में प्रसिद्ध हुए।

एक वर्ष बाद की बात है, रमण महर्षि की कृपा, गणपित शास्त्री के जीवन में हठात् एक अलौकिक लीला के माध्यम से प्रकाशित हुई। तिरुवित्तयूर के गणपित मंदिर में उस रात शास्त्रीजी ध्यान-जप में तल्लीन थे। उस समय हठात् उनके हृदय में रमण महर्षि का दर्शन करने की तीत्र इच्छा जग पड़ी। उनकी यह इच्छा बड़े विस्मयकारी रूप से पूर्ण हुई।

शास्त्रीजी ने देखा कि रमण महर्षि मंदिर में आविर्मूत हैं। इतना ही नहीं, शास्त्रीजी ने महर्षि के देह-स्पर्श का भी अनुभव किया। वे आनन्द से विह्वल हो गये। शास्त्रीजी ने जैसा कहा, रमण महर्षि ने अपनी ऊँगली से उनके सिर का स्पर्श किया और शास्त्रीजी का संपूर्ण शरीर एक दिव्य रस से तरंगायित हो गया।

तिरुवन्नामलै ग्राने के बाद से रमण महिष एक दिन के लिए भी बाहर नहीं गये। जीवन में कभी तिरुवत्तियूर नहीं गये।

कुछ दिन के बाद शास्त्रीजी जब महर्षि से मिलने आये तो उन्होंने विस्तार से उस घटना का विवरण दिया। इसके उत्तर में महर्षि ने कहा, "कई वर्षं मैं ग्ररुणाचल की गुफा में सो रहा था। उसी समय अचानक ग्रनुभव हुग्रा कि मेरी देह उर्घ्व आकाश में उठती जा रही है। दृश्यमान वस्तु जगत क्रमशः अन्तर्हित हो गया। तब चतुर्दिक रह गया एक शुभ्र ज्योति-मंडल।

"कुछ क्षण वाद मेरी देह घीरे-घीरे नीचे ग्राने लगी। तत्परचात् यह वस्तु जगत दृष्टिगोचर हुग्रा। मैंने मन ही मन कहा, शायद इसी तरह सिद्धगण आविमूंत और अन्तिहित होते हैं। उस समय मेरी घारणा हुई कि मैं तिरुवित्त-यूर में आ पहुँचा हूँ। एक बड़े रास्ते से मैं आगे बढ़ा। उस रास्ते के किनारे कुछ दूर पर गणपित का मंदिर था। मैं मंदिर के मीतर चला गया। वहाँ मैंने क्या किया या क्या कहा—कुछ भी याद नहीं है। तत्परचात हठात् मेरा वाह्य ज्ञान लौट आया। देखा, मैं विरुपाझ गुफा में सो रहा हूँ। मैंने उसी दिन यह सारी बात पलानी स्वामी को बता दी। वे उन दिनों निरन्तर मेरे साथ रहते थे। "

शिष्यों की अध्यात्म सावना के लिए या उनकी आत्तं पुकार पर महिष का इस प्रकार आविर्माव होता था। किन्तु इस प्रकार से अपनी विमूति का प्रदर्शन उन्हें पसन्द नहीं था। जो कुछ भी अलौकिक घटना हठात् प्रकाशित हो जाती, उसे वे लोगों से छिपाकर ही रखना चाहते। जाना-जानी हो जाने पर कुतुहली भक्तों के पूछने पर महिष् केवल इतना ही कहते, 'बया पता? सालूम होता है, अहणाचल के सिद्धगण ही ऐसा कुछ करा देते हैं।'

अपने शिष्यों को साधना की जिस गहराई में रमण महर्षि ले जाना चाहते थे, उस मार्ग पर चलना गणपित शास्त्री के लिए संभव नहीं था। स्वदेश की स्वतंत्रता-प्राप्ति और धर्म संस्कृति का पुनरुजीवन उनकी चिन्ता के मृह्य विषय थे। इस चिन्ता को वे कदापि छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए अध्यात्म साधना पथ पर उनके लिए बाधा उपस्थित हो गयी।

१६३६ में रमण के इन प्रतिमा सम्पन्न शिष्य की मृत्यु हो गयी। रमण से शिष्यों ने पूछा कि शास्त्री जी को जीवन-काल में शात्म साक्षात्कार हुन्ना या नहीं? रमण ने कहा, 'यह कैसे संमव होता? यह संकल्प तो ग्रन्त समय तक उनके मन में रह हो गया था। अ

मक्त राघवावारियर अपने जीवन की एक अद्भुत कथा कहा करते थे।
महर्षि रमण एक दिन अनेक मक्तों से घिरे बैठे थे। वहाँ राघवावारियर मी
उपस्थित थे। उनके मन में एक तीव ग्राकांक्षा जग उठी कि वे आज महर्षि
का लोकोतर रूप देखेंगे और उनकी कृग प्राप्त करेंगे।

महर्षि उनके सामने बैठे थे। उनके पीछे की दीवार पर दक्षिणामूर्ति का चित्र टैंगा था। राघवाचारियर ने देखा कि सशरीर महर्षि और दक्षिणामूर्ति का चित्र दोनों ही धीरे-धीरे एक वारगी लुप्त हो गये। दीवार भी लुप्त हो गयो और उसके आगे दीख पड़ा सीमाहीन विस्तार।

उसके वाद वह दृश्य वदल गया। राघवाचारियर ने देखा वहाँ शुभ्रवणीं मेघों का जमघट हो रहा है। कुछ क्षण के बाद देखा रमण महर्षि की देह और दक्षिणामूर्ति का चित्र —दोनों ग्रयने-ग्रपने स्थान पर हैं। महर्षि के चारा और एक दिव्य ज्योति का मंडल है।

यह सब देखकर राघवाचारियर हतवाक् हो गये। वे महर्षि को साष्टांग प्रणाम कर कम्पित हृदय से कमरे से बाहर निकल गये।

एक महीने के बाद उन्हें महिष से भेंट हुई। वे उस दिन के दृश्यों का तात्पर्य जानने के लिए व्यग्न थे। उनके प्रश्न के उत्तर में रमण ने कहा, ''उस दिन तुम मेरा प्रकृत रूप देखना चाहते थे। इसलिए तुमने मेरा प्रकृत रूप देखना चाहते थे। इसलिए तुमने मेरा प्रकृत रूप देखना होना देखा है, क्यों कि मैं आकारहीन हूँ। उसके बाद भी जो कुछ देखा है, वह है तुम्हारे गीता पाठ से उद्मृत। तुम्हारी तरह गणपित शास्त्रों को भी एक अलौकिक दर्शन हुआ था। उनसे तुम पूछ लेना। किन्तु इस प्रकार की उत्सुकताओं को छोड़ कर 'मैं कौन हूँ' का पता लगाने की चेव्टा करो। इस परम तत्व की खोज ही ग्रसली सावना है।"

रमण महिष के प्रारंभिक जीवन के शिष्यों में एक शिष्य था जिसका नाम किसी को माजूम नहीं था। उस पर महिष की अपार करणा और स्नेह था। विरुपाक्ष गुफा में ५ दिनों तक उस मक्त का आगमन होता रहा। उसके बाद वह कहीं दिखाई नहीं पड़ा। उस पर रमण महिष की कृपा अकृपण मान से बरति। थी। अनेक मक्तों की मीड़ में भी वह दोख जाता और महिष की अमृतमय दृष्टि उस नवागत शिष्य को विशेष रूप से अमिसिचित करती। उन्होंने तामिल माषा में महिष को लक्ष्य कर एक सुन्दर प्रार्थना भी रची थी।

उन्होंने 'रमण सद्गृह' नामक एक मनोरम संगीतमाला की रचना की थी। एक गुका में बैठकर एक दिन एक शिष्य विशेष सुर-ताल-लय से उसे गा रहा था। रमण महर्षि का भी मन उस दिन खुल गया था। वे मी उस भक्त के साथ सुर-ताल मिलाकर प्रार्थना गाने लगे। सब लोग विस्मित थे।

यह कांड देखकर एक भक्त को कौतुहल हुआ। परिहास करते हुए उसने कहा, "भगवान, ग्रपने मुँह से अपनी प्रशस्ति गाने का उदाहरण मैंने ग्रपने जीवन में पहली बार देखा है।"

सद्गुरु ने तुरत उत्तर दिया, 'यह कैसी बात है ? क्या तुमलोग रमण को इस छ: फीट की ग्राकृति में बाँधकर देखते हो ? वह तो सर्वजनीन और सर्व-व्यापक सत्ता है।"

शेपादि स्वामी महाँव के शिष्य तो नहीं थे, किन्तु उनके गुणग्राही मक्त थे। उन्होंने पहले ही शक्ति मंत्र की दीक्षा ली थी। थोड़ी-बहुत ग्रलौकिक विमूतियाँ भी आँजत की थी। कई स्थानों पर तपस्या करने के उपरान्त वे तिरुवन्नामले ग्राकर रहने लगे थे। हठात् एक दिन ग्ररुणाचलेश्वर मन्दिर में रमण का दर्शन किया। उस दिन से अविचल श्रद्धा के साथ सर्वत्यागी तपस्वी का घूम-घूम कर जयगान करने लगे। उनके उत्साह और प्रेरणा से ग्रनेक लोंगों ने महाँव रमण की कुपा पायी थी।

कोई एक व्यक्ति शेषादि स्वामी का स्नेह-माजन था। शेषादि स्वामी चाहते थे कि वह महर्षि रमण का श्राश्रय ग्रहण करे। बार बार कहने पर भी वह जाता नहीं था। एक दिन शेषादि स्वामी ने उत्तेजित होकर कहा, "यह क्या बात है कि तुम महर्षि रमण के निकट नहीं जाते हो? तुम्हें क्या मालूम नहीं कि उनके निकट नहीं जाने से तुम्हें ब्रह्महत्या का पाप लग रहा है।"

वह व्यक्ति डर गया श्रीर महिष के निकट जाकर रोने लगा। महिष ने शेषाद्रि स्वामी के तिरस्कार वाक्य का विश्लेषण कर दिया। बोले, 'तुम ब्रह्म-हत्या कर रहे हो—इसका अर्थ हुआ, तुम स्वयं ब्रह्म हो श्रीर तुम्हें अबतक इस सस्य की उपलब्धि नहीं हुई है। इसी अर्थ में शेषाद्रि स्वामी ने ब्रह्महत्या शब्द का प्रयोग किया है। तुम किसी प्रकार का मय नहीं करो।"

तहण श्रेंग्रेज एक० एव० हिम्फज के जीवन में रमण महिष का प्रभाव एक लोकोत्तर लीला के माध्यम से संचारित हुग्रा। यह एक विस्मयकारी कहानी है। पुलिस विमाग के उच्च पदस्थ कर्मचारी के रूप में हिम्फज साहब वेलोर में पदस्थापित थें। अहणाचल से यह शहर मात्र कई मील दूर है। वे ग्रपने ग्राधीनस्थ मुंशी नरसिहैया से तेलगु सीख रहे थे। एक दिन सहसा वे ग्रयने तेनगु शिक्षक से पूछ बैठे, "तुम क्या इस ग्रंचल में किसी साधु-महात्मा को जानते हो ? मुंशी इस प्रश्न से चौंक उठा और बोला 'नहीं सर, ऐसे किसी महात्मा को मैं नहीं जानता हूँ।"

दो दिन बाद की बात है। मोर के समय नर्रासहैया अपने शिष्य को पढ़ाने आया। किन्तु साहब की बात मुनकर चिकत रह गया। हिम्फज साहब ने कहा, ''तुमने कहा था कि तुम किसी महात्मा को नहीं जानते हो। लेकिन मैंने तुम्हारे गुरु को देख लिया है। प्रातः काल नींद टूटने के पहले मैंने स्वप्न में दर्शन किया है। मेरे निकट बैठकर उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं समझ नहीं पाया।''

यह कैसी अद्भुत कहानी है ? नर्रासहैया सुनकर चुप था। कुछ देर बाद साहब बोले, ''मुंशी, नया तुम जानते हो कि वेलोर के जिस आदमी को मैंने बम्बई में रहते दिनों में सर्वप्रथम देखा था, वह तुम हो ?''

वेलोर में योगदान देने के पूर्व वम्बई में वे बहुत बीमार थे। इलाज के लिए ग्रस्पताल में मरती थे। एक दिन अपने विद्यावन पर वे चुपचाप पड़े थे। मन में वेलोर जाकर कार्य-स्थल पर योगदान देने की चिन्ता थी। साथ ही एक अलौकिक जानकारी भी मन में हो रही थी। किसी एक ग्रदृश्य शक्ति को कुपा से सूक्ष्म देह से वह अमण कर रहे थे। उसी सगय उन्होंने वेलोर के मुंशी नरसिहैया को देखा!

इस ग्रलौकिक मेंट की कथा मुनकर नरिसहैया कोई उत्तर नहीं दे सका। संदेह में चित्त दोलायमान था। किन्तु उसका संदेह अधिक दिनों तक नहीं रहा। इस तरुण अंग्रेज अफसर ने उसे एक दिन और ग्रधिक चिकत कर दिया। नरिसहैया के हाथ में कुछ चित्र थे। हिम्फिज ने उत्साह पूर्वक चित्रों को उसके हाथ से झटक लिया और उन चित्रों में से नरिसहैया के गुरु महिंग रमण का चित्र झटपट निकाल लिया, मानो वे उनसे चिर परिचित हों।

और भी अधिक विस्मयकर बात यह थी कि एक दिन हम्फिज साहब ने पेंसिल से एक चित्र बनाया और उसमें महर्षि रमण श्रीर उनकी श्राश्रय-गुफा का चित्र श्रंकित था। हुँसते हुये उन्होंने मुंशी से कहा कि उस दिन स्वप्न में यही दृश्य देखा था।

तत्पश्चात हम्फिज रमण महर्षि का दर्शन करने आये। उस साक्षात्कार के संबंध में उन्होंने लिखा है—''पर्वत-गृफा में प्रवेश करते ही चुपचाप महर्षि के चरणों के समीप जाकर बैठ गया। बहुत देर तक बैठा रहा ग्रीर उतने समय तक

मुझे मालूम होता था कि मैं अपनी देह सत्ता से ऊपर उठ कर उर्ध्व में जा पहुँचा हूँ। मैं करीव आबे घंटे तक महिं की आंखों की ओर देख रहा था। किन्तु क्षण मात्र के लिए भी उनकी भाव-तन्मयता नहीं टूटी। मैं अनुभव करने लगा उनकी देह ईसा मसीह का मंदिर विशेष है। ऐसा भी बोध हो रहा था कि सम्मुख बैठी हुई देह किसी मनुष्य की नहीं, विल्क भगवान का यंत्र विशेष है। यह देह नीरव, निष्पन्द प्राणहीन है, जिससे दिव्य ज्योति चतुर्दिक फैल रही है। उस समय की मेरी मनोदशा सचमुच अवर्णनीय है।

हिम्फज उच्च शिक्षित आदर्शवादी युवक थे। वह मानव कल्याण के आदर्शों के प्रति उन्मुख थे। उन्होंने व्यग्न भाव से महिष् से पूछा, "भगवान, बहुत दिनों का मेरा संकल्प है कि मैं संसार की सेवा कहें। क्या मैं कभी यह कर सकूँगा?"

महर्षि ने उत्तर दिया, "हाँ कर सकोगे, यदि उसके पूर्व अपनी प्रकृत सहायता कर सको। यह मत भूलो कि संसार तुम्हें धारण कर रहा है। यही नहीं यह विश्व सृष्टि तुम्हारी अपनी नहीं हो, यह सृष्टि भी तुमसे स्रोतप्रोत है।

अलोकिक विमूतियों के प्रति हिम्फिज का विशेष आकर्षण था। महर्षि के साथ रहने से उसका वह आकर्षण घीरे-घीरे कम हो गया। उनके जीवन में उस समय जो आध्यात्मिक बीज रोपित हुप्रा, वह शीव्र ग्रंकुरित होने लगा। उन्होंने अपने जीवन के लिए कल्याण मार्ग पर चलने का निश्चय किया। ऊँची नौकरी का मोह छोड़कर वे स्वदेश चले गये और एक कैथोलिक संन्यासी चर्च में शामिल हो गये।

१६१६ साल के पूर्वार्क्ष में माता आलागम्माल श्रहणावल श्रा गई। कर्ज चुकाने में मदुरा का मकान बिक गया था। वृद्धा जननी अपने प्रिय पुत्र रमण के साथ स्थायीभाव से रहने के लिए श्रायी थीं। विन्तु संसार त्यागी तपस्वी के आश्रम में माता के श्रागमन से किसी प्रकार का चांचल्य नहीं आया। रमण ने अत्यन्त स्वामाविक माव से माता का आगमन स्वीकार किया।

इसके पहले भी माँ एक बार रमण के यहाँ ग्रायी थीं। उस समय ज्वर ग्रस्त होकर उन्होंने विद्यावन पकड़ लिया था। माँ की सेवा में रमण ने किचित भी उदासीनता नहीं दिखलाई। अत्यन्त यत्नपूर्वक ग्रपने हाथों माँ की सेवा शुश्रूषा करते थे। इतना ही नहीं, माता के आरोग्य के लिए, साघारण मनुष्य की तरह अरुणाचल शिव से प्रार्थना भी करते थे।

आश्रम में मां के स्थायी रूप से श्रा जाने पर रमण ने उनको आश्रम की दिनचर्या श्रीर श्राचरण के बारे में अच्छी तरह समझा दिया श्रीर कहा, 'कि

यहाँ पुत्र के साथ व्यावहारिक संबंध रखना संमव नहीं होगा। किन्तु पुत्र के प्रति माता के अधिकार और दावा को आजागम्माल पूर्णतः छोड़ नहीं पाती थीं। कमी-कभी किसी कारणवश वे किसी से ब्हट हो जाती थीं तो रमण स्पष्टतः कहते थे, ''तुम जाननो कि अकेले तुम्हीं मेरी माँ नहीं हो, सभी स्त्रियाँ मेरी माँ हैं।"

अपने ज्ञानपंथी पुत्र की इस समर्दािशता के साथ माँ ने अन्ततः समझौता कर लिया । ग्राथम के शांत, वैराग्यमय परिवेश ग्रीर सात्विकता से उनका भी रूपान्तर हो गया ।

वे बीच-बीच में अपने पुत्र के आब्यात्मिक स्वरूप को समझती भी थी और उन्हें यह अनुभूति होती थी कि रमण शिव प्रतिम महापुरुष हैं। एक दिन वे रमण के सामने शांतमाव से बैठी थीं। हठात् उन्होंने देखा कि रमण वहाँ से अदृश्य हो गये हैं और जहाँ वे बैठे थे, एक शिवलिंग विराजमान है। माँ बहुत घवरा गयीं। यह अलोकिक दृश्य क्या बतला रहा है ? पुत्र क्या देह त्याग करेगा?

वे चीत्कार कर रोने लगीं किन्तु शीघ्र ही स्वामाविक दृश्य लीट श्राया । उन्होंने देखा, रमण पूर्ववत सशरीर वहाँ बैठे हुए हैं। (रमण महर्षि: ए. श्रीसवीर्न)

एक दिन की घटना है, रमण मक्तों से घिरे हुए गुफा में बैठे हुए हैं। मौ मी वहाँ हैं। उन्होंने हठात् देखा कि वहाँ रमण नहीं हैं, बिल्क वहाँ एक शुभ्र-कांति देव पुरुष हैं, जिनके गले में एक जोड़ा विषघर सर्प लिपटा हुआ है।

माँ चीत्कार कर उठी, कहने लगीं, ''उन दोनों को हटाग्रो, शीघ्र हटाग्रो। मुझे भय लगता है।"

इस ग्रलीकिक दर्शन के द्वारा अरुणाचलेश्वर ने माँ को उनके पुत्र का दिव्यरूप दिखला दिया।

रमण स्वयं सर्वत्यागी थे। किसी दिन भी उन्होंने गृही श्रीर गृहत्यागी में विभेद नहीं किया। स्वयं आश्रमवासी होने पर भी, माँ को अपने आश्रम में रखने में उन्हें कोई दुविया नहीं हुई। अतेक संसार त्यागेच्छु भक्तों को वे घर में ही साधना करने को कहते थे। संन्यास कामी भक्तों को कहा करते, "यह समझलों कि वेशमूषा में परिवर्तान कर लेना संन्यास नहीं है। सच्चा संन्यास है, कामना वासना का त्याग, मोह का त्याग। जो सच्चा संन्यास पहणा करता है, वह समस्त विश्व में लीन होकर एकाकार हो जाता है। प्रहण करता है, वह समस्त विश्व में लीन होकर एकाकार हो जाता है।

उसका प्रेम सारे विश्व का भ्रालिंगन करता है। इसलिए संन्यास की विशेषता उसका गेहभा वस्त्र या गृह-त्याग नहीं है, उसकी विशेषता है उसका सर्वात्मक प्रेम।

महाज्ञानी रमण यह भी कहते थे, "यदि इस सर्व परिष्लावी प्रेम का अनुभव करते हो, यदि तुम्हारे हृदय में समग्र विश्व को घारण करने का विस्तार श्रा गया है वो संसार त्याग करने की तुम्हें इच्छा ही नहीं होगी। उस समय जीव-जीवन की डाल भे एक पके फल की तरह तुम गिर पड़ोगे। तुम्हें श्रनुभव होगा कि यह विश्व ही तुम्हारा घर है।"

देवराज मुदालियर ने महाँष की स्मृति-कथा में उनके द्वारा प्रतिपादित तत्वों के संबंध में लिखा है, ''निरासक्त भाव से जीवन के सभी काम करते जाना और ग्रपनी ग्रात्मा का परम सत्ता रूप में ध्यान करना — यह दोनों एक साथ किया जा सकता है। किसी का मन यदि आत्मसत्ता में केन्द्रीभूत है तो उसके लिए वाह्य जीवन का कार्य करना सम्भव नहीं होगा — ऐसी धारणा बिल्कुल सत्य नहीं।

"ग्रात्मज्ञान का साधक एक अभिनेता के रूप में है। वह साज-सजावट करता है, दैनिक कार्य करता है, श्रपने अभिनय के भाग का कथे। पक्यन भी बोलेगा, किन्तु उसके साथ-साथ उसे ग्रपना प्रकृत ज्ञान भी कायम रहेगा। वह जानता है कि वह जिस चरित्र का ग्रिमनय करता है, वह स्वयं नहीं है विल्क ग्रपने प्रकृत स्वरूप में दूसरा ही व्यक्ति है। उसी तरह, जब तुम निश्चित रूप से जानते हो कि तुम देह नहीं हो, तुम ग्रात्मा हो, तब यह देहातम बुद्धि अथवा "मैं यह देह हूँ" ऐसी बुद्धि तुम्हें चञ्चल नहीं करेगी। यह देह जो कुछ भी क्यों न करे, वह तुम्हें आत्मा की धृति से विच्युत नहीं करेगी और यह धृति मी तुम्हारी देह को किसी कर्त्तव्य से विचलित नहीं होने देगी। इस अभिनेता के चरित्राभितय और व्यक्तिगत जीवन को अस्त-व्यस्त नहीं करेगी।"

इसलिए माँ के प्रति अपना कर्तव्य पालन करने में एमण से कभी कोई बुटि नहीं हुई। पुत्र के ब्राक्षम में करीन छः वर्ष रहने के बाद ग्रालागम्माल का अन्तकाल आ गया। अन्तिम इवास जाने में विलम्ब नहीं था। उनकी सेवा-सुश्रूपा धौर कल्याण कामना में संसार विरागी रमण ने कोई कोर-कसर नहीं रखा।

आलागम्माल के विद्यायन के चारो ओर वेदपाठ और रामनाम की तंन हो रहा था। माँ के शिर भीर वक्ष पर अपने हाथ रखकर महर्षि कैठे थे। माँ के अन्तिम सांस छोड़ने के बाद वे घीरे-घीरे उठकर खड़ा हुए। सब लोग शोक से विह्वल थे। दुश्चिन्ता और दौड़-घूप में व्यस्त रहने के कारण आश्रम-वासीगण निराहार थे। रमण महिष ने निविकार भाव से सबको बुलाकर कहा, "अब चलें, हमलोग मोजन कर सकते हैं। तुम लोग पांत लगाकर बैठो। यह नहीं समझना कि मृत्यू के फलस्वरूप मोजन अशुद्ध हुआ है।

माँ की मृत्यु को रमण मृत्यु बिल्कुल ही नहीं मानते थे। माँ ने चैतन्यमय सत्ता में प्रवेश किया है, इसी दृष्टि से मृत्यु को देख रहे थे।

किसी व्यक्ति ने ग्रालागम्माल की मृत्यु की चर्चा की। महर्षि ने कथन का संशोधन करते हुए कहा, "उनकी मृत्यु नहीं हुई, वे केवल लोन हो गयीं हैं।"

सन् १६३० साल की बात है। महाँष रमण को घर कर एक आश्रम बन गया था। श्रद्धैत मावना के मूर्त्त रूप में ईन ज्ञानपंथी तपस्वी की प्रसिद्धि चतुर्दिक प्रसारित हो गयी थी। देश-विदेश के अनेक मूमुक्षु शरणार्थी प्रायः उनके चरणों के निकट बैठे रहते थे। उस भीड़ में विख्यात ग्रंगरेज पत्रकार पाल ब्रान्टन भी एक दिन दिखाई पड़े। ग्राधुनिक समाज में महाँष के जीवन और दर्शन की व्याख्याता के रूप में उनकी अच्छी प्रसिद्धि भी हुई थी। वे महाँष के सामने एक कम्बल पर बैठे थे। अनेक भक्त और शिष्य ग्रर्थचन्द्राकार पाँत में महाँष को घेरकर बैठे हुए थे।

महिष क्वेत आसन पर बैठे थे। उनके दोनों पाँव सामने एक व्याघ्र-चमं पर थे। उनका शरीर सुगठित ग्रीर गौर वर्ण का था। प्रशस्त ललाट पर अपूर्व शांति थी। उनके दोनों नेत्र अपलक ग्रौर अतल-स्पर्शी थे। उनकी गम्मीरता लोगों को आकिषत कर लेता था। कमरे में निविड़ निस्तब्धता छा रही थी। घूपाधार से सुगन्ध का धुआँ कुण्डलित होकर उर्ध्वं में विलोन हो रहा था।

ब्रान्टन ने बहुत-से प्रश्न पूछने का मन-ही-मन निश्चय किया था। किन्तु क्या वह सम्मव हुआ ? गर्हाव की निष्पन्द देह और अपलक दृष्टि के सम्मुख बैठे हुए ब्रान्टन की रामस्त चेतन धारा की दिशा ही बदल गयी। इस नीरवता में दो घंटे व्यतीत हो गए। इस बीच महिष एक शब्द भी नहीं बोले। इस ध्यान-मौन परिवेश में बैठे हुए ब्रान्टन के मन के सभी प्रश्न और दिधा-द्वन्द्व पता नहीं कहाँ अन्तिहित हो गए। परम शांति और आनन्द के रस से

उनके हृद्य का कोना-कोना भर गया । ऐसा तो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था।

जिन प्रश्नों को लेकर वे इतने दिनों से विचार विश्लेषण कर रहे हैं, वे सब अब मन में ब्यर्थ प्रतीत हो रहे थे। वे इतने दिनों से बुद्धि के क्षेत्र में खड़ा हो कर इन समस्याओं पर विचार कर रहे थे। वे गर्व पूर्वक सोचा करते थे-कि कोई भी व्यक्ति उनका गुरु नहीं है।

किन्तु महूपि के साम्निध्य में उनकी पवित्र दृष्टि से स्तात होकर ब्रान्टन बुद्धि क्षेत्र के परे, अपनी सत्ता के गम्भीर तल में डूब गए। यह कैसी अलौकिक बात है ? किस शक्ति-बल से इस मौनी तपस्बी ने उनके मीतर इतना बड़ा विष्यव ला दिया ?

बात्टन ने सोचा, जिस प्रकार फूल निःशब्द हो स्वामाविक भाव से चतु-दिक अपना सीरम प्रसारित करता है, उसी प्रकार महर्षि सबको दृष्टि से अगोचर हो आन्यात्मिक शांति की घारा चारों और संचालित कर देते हैं। तीव बुद्धि सम्पन्न, सर्वदा खोज-दूढ़ में लगे रहनेवाले इस पत्रकार से उस दिन एक भी प्रश्न पूछा नहीं गया।

एक अध्य दिन की घटना है। बान्टन महर्षि कै कमरे में आकर बैठे हैं। उनकी वृष्टि महर्षि पर हो लगी थी। बीरे-बीरे उनकी आँखें मुँद गयों। तन्द्राच्छ्रज्ञ होकर वह एक विचित्र स्वप्न देखने लगे। उन्होंने लिखा है, "लगा कि में पाँच वर्ष का वालक हो गया हूँ। महर्षि मेरा हाथ पकड़ कर ऊँचे-नीचे पथरीले मार्ग से लिए जा रहे हैं। सूचिमेद्य अन्वकार में महर्षि अक्णाचल के जिखर पर मुझे ले चल रहे हैं। किर मैंने चन्द्रमा के मद्धिम प्रकाश में कुछ-कुछ देखने लगा। पत्थर और झाड़-झंखार की छोट में कितने ही प्राचीन योगियों के आश्रम दिखलाई पड़े।

"धीरे-घीरे हमलोग अरुणाचल के शिखर के निकट पहुँचे। उस समय मेरी समग्र सत्ता में रूपान्तर हो गया था। आज्ञा और आकांक्षा एवं स्वार्थ-बुद्धि का लेशमात्र भी मेरे मन में नहीं था। एक परम ज्ञांति के समुद्र में मैं इब दे रहा था।

"महिष ने मुझसे कहा, ''तुम देश लीट कर यह शांति पा सकोगे किन्तु इसका मूल्य देना पड़ेगा। वह मूल्य है हमेशा के लिए देह-बोध और बुद्धि-बृत्ति का परित्याग। तब तुम अपने बिहरंग जीवन को मूल कर घीरे-घीरे स्वा-माविक रूप से अन्तर्मुंखी हो सकोगे।'' ('ए सर्च इन सीकेट इण्डिया'— पाँल बान्टन)

इस रहस्यमय स्वप्त ने उस दिन पाँल ब्रान्टन की समग्र चेतना को झक-झोर दिया।

पाँल ब्रान्टन ने एक दिम महर्षि से पूछा, "मेरे जैसे आधुनिक लोगों के जीवन में अत्यिधिक कर्म-चंचलता रहती है। इसके साथ आपके साधन-पथ का तालमेल कैसे बैठेगा? तब क्या हमलोगों को अपनी जीवन-धारा को बदलना पड़ेगा? क्या हम कर्म-त्याग करें?"

महिष ने उत्तर दिया, "कर्म-त्याग करने की आवश्यकता नहीं। तुम प्रति-दिन व्यावहारिक कार्य करते रही और उसके साथ दो-एक घण्टा ग्रात्मानुसंघान और उपासना भी करो। इस पथ पर ठीक-ठीक चलने से तुम्हारे मनोलोक में जो मावधारा संचारित होगी वह क्रमशः तुम्हारी कार्य-व्यस्तता के मीतर मी प्रवाहित होने लगेगी। जो आध्यात्मिक-जगत में नया-नया प्रवेश करता है उसको उपासना के लिए निश्चित समय निर्धारित कर लेना चाहिए। किन्तु साधना-पथ पर ग्रग्रसर हो जाने के बाद कोई काम करे या न करे, उसे प्रधिकतर आनन्द लाम ही होगा। उसके दोनों हाथ जितना भी कमरेत रहें, उसका मस्तिष्क बहिरंग जीवन से बहुत उच्च स्तर पर अनासक्त, शान्त और अचंचल रहेगा।

"हुमारा साधन-पथ योगियों के साधन मार्ग से पृथक है। जिस तरह ग्वाल वालक लाठी से हाँक इहाँक कर गौधों को गन्तव्य स्थल पर ले जाता है, उसी प्रकार योगी भी अपने चित्त को भ्रपने लक्ष्य की ओर ले जाता है। किन्तु जो पथ मैं बतलाता हूँ, वह दूसरी तरह का है। यह पथ गाय को एक मुट्ठी घास से प्रलुब्ध करते हुए गन्तव्य स्थल पर ले जाने के समान है।"

भक्तों की मान कल्पना और दर्शन-विलास को महर्षि कमी प्रश्रय नहीं-देते थे। ग्रपने आदर्श ग्रीर साम्ना-पथ की वे जितनी मी व्याख्या करते थे; उसका उद्देश्य था जिज्ञासुग्रों की जिज्ञासा मिटाना। केवल तत्वालोचन या उपका उत्हें कदापि पसन्द नहीं था।

एक दिन किसी भक्त ने प्रश्न किया, 'भगवान, मृत्यु के बाद मनुष्य की क्या अवस्था होती है ?''

महर्षि ने उत्तर दिया, ''जीवित अवस्था में तो तुम्हें अपनी सत्ता का बोच नहीं है तब मृत्यु के उपरान्त या उसपार की खोज-खबर लेने की नया आवश्यकता ?''

एक कौतुकी दर्शनार्थी ने पूछा कि इस पृथ्वी और मानव-सभ्यता का वया भविष्यत् है ?"

महर्षि—"यह जानने के पहले अपने को जानो। संसार की बात पीछे होगी। अपने को जान लेने पर जगत को भी जान लोगे; क्योंकि जगत और तुम एक हो।"

महर्षि आत्म-विचार पर विशेष महत्व देते थे। 'भन की चिन्ता और समस्याग्रों को न बढ़ाकर एक-एक कर उन्हें विनष्ट करो। उन्हें निर्मूल करके फेंक दो।'

श्रात्मानुसंघान के संबंध में उन्होंने कहा, "श्रानन्द ही मनुष्य का स्वमाय धर्म है और ग्रानन्द का उत्स आत्मा में है। स्वामाविक माववश मनुष्य जब ग्रानन्द खोज करता है तो वह असल में ग्रात्मा को ही खोजता है। ग्रात्मा ग्राखंड ग्रीर ग्राविनाशी है। इस ग्रात्मा को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य निर्विच्छिन्न आनन्द का मोग करता है।"

महाँष के अनुसार मनुष्य के मन में सर्वप्रथम 'मैं' का माय उदित होता है। तत्पश्चात ही दूसरी चिन्ताएँ प्राती हैं। ऐसा न हो तो ये चिन्ताएँ जगेंगी नहीं। सर्वनाम का प्रथम पुष्प होता है "मैं" ही; इसके पहले "तुम" का उदय होता ही नहीं। मन के प्रवाह को पकड़ कर कोई "मैं" के उद्गमस्थल पर पहुँचे तो देखेगा कि जिस प्रकार "मैं" का माव सर्वप्रथम उदित होता है उसी प्रकार सब के अन्त में वह विलीन होता है।

महर्षि कहते थे, इस ''मैं'' के उद्गम स्थल पर पहुँच जाने पर मनुष्य को महामुक्ति का लाग मिल जाता है। इसके बाद होती है सिच्चदानन्द की परम अवस्था।

मन के मीतर ही इस जगत का बोध होता है। इसलिए रमण महिष् कहते थे, 'जहाँ मन की उत्पत्ति होती है, वहीं मन को नष्ट कर दिया जाय, तब देखोगे कि आत्मज्ञान उद्मासित हो उठा है।

किन्तु मन का वास्तविक विनाश किस प्रकार होगा, इसका उपाय भी महिष ने साधनार्थी मक्त को बतलाया है। निरन्तर 'मैं कौन हूँ" का अनु सन्धान एक मानसिक प्रक्रिया है श्रीर उसका चरम अन्त भी है। मन के विलय के साथ ही अनुसन्धान की प्रक्रिया का भी नाश हो जाता है। चितानिक को नियंत्रित करने के लिए जिस बाँस का इस्तेम्प्रल किया जाता है, वह भी तो अन्तत: जल जाता है।

१. टीक्स विथ रमण महर्षि : रमणाश्रम

महिष के अनुसार, मन का नाश करने में विचार सहायक होता है। जब तक मन की किया शेष नहीं हो जाती तब तक विचार की प्रक्रिया को जारी रखना आवश्यक है। शत्रु के किले के अन्दर सैनिकगण हैं। वे तुम पर म्राक्रमण करने के लिए बार-बार बाहर निकलते हैं। उनके आक्रमण के जवाब में, उनका विनाश जब तक नहीं हो जाता, कुछ-न-कुछ तो करना ही पड़ेगा म्रन्यथा शत्रु के दुर्ग पर मधिकार करना म्रसम्मव ही रहेगा।

महिंव द्वारा प्रचारित ज्ञान-सावना के मार्ग में कोई भी अनावश्यक जिटलता नहीं थी। वह सर्वजनीन भी थी। सभी वर्मों के लोग ज्ञानार्जन के लिए उनके साज्ञिध्य में आते थे और उनका आश्रय पा कर अपना जीवन वन्य करते थे। स्वप्रकाशित अधात्म-सूर्य की तरह वे सदा विराजमान थे और अगणित मुमुक्षुगण उनकी करुणा-दृष्टि का लाभ उठाते थे।

उनके अरुणावल आश्रम में देश-विदेश के सैकड़ों दर्शनार्थी उनके पद-प्रान्त में आकर बैठते थे। उनके दर्शनमात्र से उनलोगों का रूपान्तर हो जाता था। उनकी दिव्य-दृष्टि ग्रीर सान्निष्य से ग्रनेक लोगों के ऊपर चामत्कारिक प्रभाव पड़ता था।

भ्रात्मज्ञान की ज्योति से रमण महर्षि का जीवन उद्भासित होता रहता था। उनमें एक सर्वसत्ता की अखण्ड चेतना जागृत थी। उनके निकट जाति, धर्म और सैद्धान्तिक मतबाद की ग्रंथियाँ खुल जाती थी और सब एका-कार हो जाती थी।

उन समदर्शी महापुरुष के निकट मनुष्यों के लिए किसी प्रकार का मेद-वैषम्य नहीं रहता था। उसी तरह जीव-जन्तुओं के प्रति भी वे मेद-माव नहीं रखते थे। आस-पास के पशु-प्राणियों से उन्हें निविड़ आत्मीयता ग्रौर एकाकारिता थी। वे भी उनको बड़े अपनापन से देखते थे ग्रौर उन्हें आत्म-रूप ही समझते थे।

गिलहरियाँ कूद कर उनके बिस्तरे पर बैठ जाती थी। महर्षि उनके लिए मोजन का प्रबन्ध करके रखते थे। वे सब भी उनके हाथ मे बादाम छीन कर के भागती थीं।

उनके आश्रम का चिरकाल से नियम था कि भोजन वन जाने पर सर्व-प्रथम वहाँ के कुत्ते को भोजन दे दिया जाय। पुकारने पर मयूरगण महर्षि के निकट नाचते हुए जुट जाते थे। उनके लिए भी आहार रखने की ब्यवस्था थी। लक्ष्मी गाय तो आश्रम की पालिता कन्या के समान महर्षि को विय थी। प्रतिदित मैदान में चरने के लिए लक्ष्मी को खोल दिया जाता था किन्तु जाने के पहले वह महर्षि के समीप जातो थी। महर्षि बड़े स्नेह पूर्वक उसकी पीठ सहला दिया करते थे तभी वह चरने निकलती थी।

स्राश्रम के कुत्ते. चिन्ना कुरुप्पान और कमला के साथ महर्षि वैसा ही व्यवहार करते जैसा गृहस्थ के घर में, पिता पुत्र, कन्या ग्रादि के साथ किया जाता था।

वन के बन्दरों के दल अपने सुख:दुख में महिष को लक्ष्य कर श्राश्रम में श्राते-जाते थे। इन सब जीव-अन्तुओं की माषा तो महिष जानते नहीं थे किन्तु उनलोगों की आशा-आकांक्षा और ग्राचरण के साथ उनका घनिष्ठ परिचय था। इनलोगों के शादी-व्याह, जन्म और मृत्यु के श्रवसर पर मनुष्योचित समी संस्कार-अनुष्ठान वे सम्पन्न करते थे।

महर्षि के लिए उनका आश्रम एक रंगमंच मात्र था। काम-काज की भीड़ में, ग्रितिथियों और दर्शनार्थियों के बीच में वे एक ग्रिमिनेता के रूप में विचारमग्न रहते थे। इस मूमिका में वे ग्रिनेक प्रकार के कौतुक किया करते थे।

एक दिन वे अपने कमरे में बैठे थे। आँगन में एक मिखारी खाने के लिए दो मुट्टी अन्न की मिक्षा माँग रहा था; किन्तु कोई आदमी इस दीन-मिलन ब्यक्ति की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। सब लोग विशिष्ट ग्रितिथियों ग्रीर साधु-संन्यासियों की देखमाल में व्यस्त थे।

जंगले के किनारे ग्राकर महिंप ने उस भिखारी को इशारे से बुलाया। लगता था, उसके साथ कोई गोपनीय बात करनी है। उसके निकट आने पर उन्होंने उस भिखारी को भिक्षा माँगने की कला बता दी। कहा, ''ग्ररे तुमतो एकदम मूर्ख हो। इस तरह से क्या भिक्षा मिलती है? मेरी सलाह सुनो। ग्राज ही एक माला का जोगाड़ करो, शरीर पर के बहन ग्रौर झोली को गेच्या रंग में रंग डालो। तब गम्भीर मान से इस गली होकर सीधे श्राश्रम में घुस जाग्रो। सुगो की तरह भगवान के दो-चार नाम रटते रहो। फिर देखना यहाँ कर्मचारीगण कैसे तुम्हारे निकट दौड़े आते हैं स्पीर प्रचुर मिक्षा देते हैं। ऐसा नहीं करोगे तो देखना, केवल रोने-घोने से इस आश्रम में मले मन से कोई मिक्षा नहीं देता है।"

महाजानी तपस्वी रमण को केन्द्र बनाकर आश्रम बन गया था। किन्तु वे स्वयं श्रहणाचल के शिखर के समान उन्नत-सिर ग्रनासक्त रहते थे। नीचे के कर्म-कोत्ताहल के पार जाकर वे श्रपनी महिमा में विराजमान रहते थे।

भ्रान्तबृद्धि साधकों के चैतन्योदय के लिए वे कभी-कभी कठोरमाणी भी होते थे। कड़ी बातों का प्रयोग करते थे।

एक दिन एक उच्चंबाहु संन्यासी आश्रम में आये। वे वहाँ एक सप्ताह तक रहे। वे अपना एक हाथ दिन-रात ऊपर उठाये रहते थे। यह उनकी कृच्छ्-साधना का एक अंग था। आश्रम में आकर भो महर्षि के कमरे में नहीं गये। आग्रम में बैठे-बैठे उन्होंने महर्षि को अपना प्रश्न भिजवाया, ''मेरे साधन जीवन का अविषय आज आपको बतलाना पड़ेगा।''

महर्षि ने उत्तर मेजा, "उसकी मिवष्यत् भवस्था उसकी वर्त्तमान भवस्था को तरह हो है।"

तात्पयं यह कि उघ्वंबाहु होकर शरीर को व्ययं कष्ट देना महर्षि बिल्कुल हो नापसन्द करते थे। इसके ग्रलावां उस संत्यासी के यन में प्रतिष्ठा पाने को प्रच्छन कामना भी थी। इससे भी महर्षि विरक्त थे।

एक बार एक विशिष्ट साधक महर्षि का दर्शन करने आये। उन्हें भारतीय वर्शन, पिंचभी दर्शन तथा अध्यातम शास्त्र पर समान अधिकार था। यहाँ आते ही वे अनगंल माव से अपनी विद्वत्ता प्रदर्शित करने लगे। बहुत देर तक अपनी वक्तृता दिखलाने के बाद उन्होंने महर्षि से पूछा, ''शास्त्र और साधकों ने विभिन्न प्रकार के साधन-पथ का निदेश दिया है, तब आपकी किस बात को निश्चान्त समझूँगा? मैं किस मार्ग का अनुसरण करूँगा?"

महर्षि ने उत्तर दिया, 'जिस राह से श्राये हो उसी राह से लौट जाग्रो।"

ग्रागन्तुक ने बड़े खिन्न मन से कहा, ''महर्षि के इस उत्तर से तो मुझे कोई सहायता नहीं मिलेगी। तब फिर यहाँ आने से क्या लाभ हुग्रा ?''.

एक मक्त ने उन्हें समझाया, 'महर्षि के कथन में उसका गृढ़ अर्थ छिपा है। विचारों के जिस प्रवाह को पकड़ कर आये हैं, उसे पीछे लौटा कर उसी रास्ते से मन के उद्गम-स्थल की ओर आप लौट चलें—यही महर्षि का इंगित था।''

एक ग्रन्य मक्त मुँह घुमाकर हँस रहे थे। उन्होंने समझा कि महर्षि के संक्षिण्त दुमानिया वाक्य का कुछ दूसरा अर्थ था; उन्होंने शायद इन विद्या-भिमानी को यहाँ से लौट जाने को कहा है। सुन्दरेश अय्यर महर्षि के एक पुराने मक्त थे। उन्हें बहुत दिनों तक रमण महर्षि के निकट रहने का सौभाग्य मिला था। एक बार उनके कार्यालय से आदेश आया कि सरकारी काम से उनकी दूसरे शहर में बदली हो गई है। वे बहुत खिल्ल हो गये। यह बदली उनके लिए घोर कष्ट-प्रद था। महर्षि की शरण में गये बिना उनका क्या बचाव था?

उन्होंने जाकर महर्षि से कहा, 'चालीस वर्षों तक महर्षि के सान्निध्य में रहने के बाद श्राज मुझे अन्यत्र जाना पड़ रहा है; किन्तु वहाँ जाकर मैं कैसे रहूँगा?"

तत्काल महर्षि ने सब लोगों को निकट बुलाकर कहा, ''तुमलोग जरा श्रय्यर की श्रद्भृत बात तो सुनो । चालीस वर्षों तक मेरा उपदेश सुनने के बाद श्राज वह कहता है, वह मुझसे दूर चला जा रहा है ।''

इस क्लेषपूर्ण वाक्य द्वारा महर्षि ने ग्रपने स्वरूप श्रीर ग्रपनी सावना के मर्म पर प्रकाश डाला । नित्यवस्तु-स्वरूप सद्गुरु की सत्ता के स्तर पर वे सर्वत्र विराजमान है । दूसरे जिन शिष्यों ने इतने दिनों तक ग्रात्मोपलब्धि की सावना की है, उन्हें महर्षि की देह के सान्निच्य से विछुड़ने पर इतना चंचल महीं होना चाहिए।

ई० १६५० में महर्षि के शरीर में एक विषाक्त अर्बु द (ट्युमर) निकला। अनेक दबाएँ हुईं, चीरा भी लगाया गया, जो कुछ करणीय था सब किया गया, किन्तु रोग छूटा नहीं। शिष्यों ने समझ लिया कि इस बीमारी के बहाने महर्षि अब शरीर छोड़ना चाहते हैं।

जनकी हालत तेजी से विगड़ती गई । गुरु के स्वास्थ्य लाम के लिए मक्तों ने आश्रम में नाम-कीर्त्तन और ज्ञास्त्र-पाठ ज्ञुरु किया । किसी मक्त ने एकान्त में महर्षि से पूछा कि क्या इन सब से कोई लाम होगा ? क्या महर्षि इन सब के फलस्वरुप नीरोग हो जायेंगे ?"

किंत्रित मुस्कराते हुये महर्षि ने कहा, "देखो सस्कर्म में लगा रहना हमेशा अच्छा है । यह सब जो हो रहा है: उससे नुकसान ही क्या है ?"

रोग से चेहरा पीला पर गया, किन्तु उनके चेहरे की हँसी नहीं गयी। तीव्र यंत्रणा के बावजूद वे अपने माव प्रवण शिष्यों से हँसी-गजाक करने से नहीं चूकते थे।

श्रपने गृहं के घाव को देखकर एक महिला मक्त अधीर हो गयीं श्रौर कमरे से बाहर श्राकर खंभे पर जीर-जोर से माथा पटकने लगीं। जब महिष्की नजर उस पर पड़ी तो उनकी आँखों में हँसी चमकने लगी। उन्होंने कहा, "तुमलोग उससे कहो कि मैं अब तक समझ रहा था कि वह नारियल फोड़ रही है।"

महर्षि की अवस्था दिनोंदिन बिगइती ही जा रही थी । मक्तगण कातर माव से नि:स्वास छोड़ते और असहाय की तरह महर्षि की ख्रोर देखते ।

सब लोगों को समझाने के उद्देश्य से महर्षि ने एक दिन कहा, 'समझ लो कि यह देह केले के पत्ते की तरह है। उस पर अनेक प्रकार के रुचिकर मोजन परोस कर लोग खाते हैं और खाने के बाद पत्ते को बटोर कर फेंक देते हैं। उनको कोई आदमी संचित करके नहीं रखता। किर इस देह के लिए दु:ख नयों?"

संपूर्ण श्राश्रम पर विषाद की गहरी छाया मेंडरा रही थी । सब लोग भीतर ही मीतर रो रहे थे । कौन उनलोगों को ऐसा आश्रय देगा ?

एक दिन सब लोगों को सांत्वना देने के लिए महर्षि ने कहा, 'देखता हूँ, तुम लोग इस देह को अत्यधिक महत्व दे रहे हो। सब लोग कहते हैं, मैं मर रहा हूँ। किन्तु मैं तो सचमुच जा नहीं रहा हूँ। जाऊँगा भी तो कहाँ? मैं तो सर्वेदा यहीं रहूँगा।"

ग्रगले दिन महाँष के महाप्रस्थान का दिन था। पीड़ा घटाने के लिए डाक्टर एक नयी दवा देने जा रहा था। महाँष ने संक्षेप में ही कहा, 'बस करो! अब इस देह के लिए कुछ करने का प्रयोजन नहीं। चिन्ता की कोई बात नहीं है, दो दिनों के भीतर सब कुछ ठीक हो जायगा।"

अस्तरंग भक्त गण चौंक पड़े । जन्हें समझने में देर नहीं लगी कि चिर विदा का लग्न उपस्थित है ।

ई० १९५० का १४ एप्रील । शोकाकुल हृदय से मक्तगण महर्षि की शय्या को बेर कर खड़े हैं । महर्षि परम स्नेह से सबको देख रहे हैं जैसे वे उनके चिरकालीन साहचर्य और सेवा-शृश्रूषा की मीन स्वीकृति दे रहे हों । उनके चिरकालीन साहचर्य और सेवा-शृश्रूषा की मीन स्वीकृति दे रहे हों । उनके चिरकालीन सहते लगे, ''ग्रंगरेजी माषा का शब्द है, 'खैंक्स' और हमलोग कहते हैं 'सतोषम'।

बीरे-बीरे रात का अंबकार अरुणाचल के आकाश पर छा गया । उमड़ते हुए आँगुओं को सम्हाल कर भक्तों का एक दल बरामदा में बैठा है और सब मिलकर स्तव गान गा रहे हैं, 'ग्रुहणाचल शिव'। रात का करीब नो बज रहा था। क्षण मर के लिए महर्षि की अतल स्पर्की धाँखें चमकीं, फिर जीवन-नाटक का पर्दा चिरकाल के लिए गिर गया।

प्राणवायु के उत्सर्ग होने के क्षण में एक अलौकिक दृश्य लोगों ने देखा कि एक उज्ज्वल नक्षत्र आश्रम के ऊपर से निकल गया और उर्ध्वाकाश के निस्सीम विस्तार में खो गया । महिंच के अन्तिम समय का चित्र लेने के लिए एक फांसिसी प्रेस फोटो ग्राफर व्याकुल चित्त से बरामदे में चहुल कदमी कर रहा था । वह उस घावमान नक्षत्रालोक को देखकर चौंक गया । आश्रम के अनेक लोगों ने इस दृश्य को देखा । वहाँ से दूर मद्रास में भी लोगों ने उस प्रकाश की झलक देखी थी ।

बहुत वर्ष पहले अरुणाचल ने अपने इशारे से बालक रमण को बुला लिया था श्रोर अपनी गोद में उसे आश्रय प्रदान किया था। क्या साधन और सिद्धि के समाप्ति के बाद रमण अरुणाचल की ही परम सत्ता में लीन हो गये ?

अपने 'अरुणाचल झष्टकम' में महर्षि रमण तेजोलिंगम अरुणाचल की महिमा गा गये हैं-- र

''— सागर का जल सूर्य किरणों शौर वायू के सहारे ऊपर चला जाता है और फिर मेघ वर्ष के सहारे पर्वत—श्रृंगों और उपस्यकाओं में उत्तर आता है। वहीं से अपने उद्गम स्थल सागर में लौट जाता है। वहीं उसको चरम विश्राम प्राप्त होता है।

"- बगुलों की पाँत आकाश में पंख फैलाकर दूर दिगन्त में चली जाती है। फिर वह अपने आश्रय स्थान पर लौट ग्राती है।"

'हे पवित्र शैन, सृष्टि के आदिकाल में जो सूक्ष्म आत्मा एक दिन तुमसे आविर्मूत हुई थी, उसको फिर तुम्हारे ही भीतर उस महासत्ता में लौट जाना पड़ेगा । हे परमानन्द स्वरूप ! तुम्हीं में वह अपनी शरण लेगा, चिर विश्वास लेगा । तुम्हारी ही गंभीरता में वह डूब जायगा । तुम्हारी ही अमृतवार के साथ वह पिघलकर मिल जायगा और तुम्हारे साथ-साथ वह बन जाएगा अद्वैतस्वरूप ।"3

उसी ग्रद्धैतस्वरूप में महर्षि उस दिन विलीन हो गए।

१. रमण महर्षिः ए० ग्राँसबोर्न

२. सत्दर्शन भाष्य (रमण गीतावली), रमणाश्रम

३. सत्दर्शन भाष्य-(रमण गीतावली), रमणाश्रम

## सिद्ध नयकृष्ण वास

''बाबा जी, भो बंगाली बाबाजी। खाना-पीना छोड़कर प्राण क्यों दे रहे हो? यह कैसी बात है? भ्ररे थोड़ा-सा दूच तो पी लो। मेरी बात तो सुनो।''— काम्य बन के गहन ग्रंचल में, झोपड़ी के सामने खड़ी बज माई बार बार भ्रनु-नय कर रही है।

व्रजमण्डल के इस वन में कृच्छव्रती वैष्णव साधक जयकृष्ण कई दिनों से ध्यान मग्न हैं — नीरव-निस्पन्द तथा वाह्य ज्ञान रहित । दिन पर दिन ऐसे ही कट रहे हैं। इसी कारण यह पुकार उनके कानों में नहीं पड़ी।

अब रमणी की चीख-पुकार तथा शोरगुल शुरू हुआ। घ्यान मंग हो गया तथा जयकृष्ण ने घीरे-घीरे नयन उम्मीलित किया। अवसर पाकर रमणी ने उनके मुख-विवर में पात्र स्थित दुग्धराशि उड़ेल दी।

साथ ही साथ जयकृष्ण के दोनों नेत्रों से ग्रश्नुवारा झरने लगी। सिसकते हुए वे कहने लगे, ''माई' यह तुमने क्या कर डाला। इस तुच्छ शरीर को जीवित रखने के लिए दुलंग लीला-दर्शन में तुमने व्यवधान डाल दिया?"

दृढ़ स्वर में व्रजवासिनी कह उठी, "सुनो वाबा जी, श्रीमती का मुझे आदेश है। इस काम्य वन में श्राकर तथा उपवासी रह कर कोई साधु शरीर-पात करें। देह के ग्राधार की रक्षा करके ही तो उससे मजन सिद्धि के परम रस को पकड़ सकोगे। तू चिन्तान कर, राधा-कृष्ण जी की नित्य लीला का तू जीवन को पकड़ सकोगे। मैं कहती हूँ — तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी।" भर दर्शन कर सकेगा। मैं कहती हूँ — तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी।"

स्वगींय हंसी की आमा बिखेरती हुई व्रज माई झोंपड़ी से निकल आयी और अकस्मात् गम्भीर अरण्य में कहीं ग्रदृश्य हो गयी।

साधक जयकृष्ण की सारी सत्ता पूर्व अनास्वादित, अप्राकृत आनन्द की तरंगों पर बार-बार हिचकोले खानी लगी। सोचने लगे, कौन है यह ब्रज-वासिनी? ये तो मानवी नहीं हैं? फिर क्या वे इस सिद्धप्रद काम्य वन की अधिष्ठात्री देवी हैं? या कोई देवी कृपा करके सशरीर आविर्भूत हुई हैं?

कठोर साधना से शरीर क्लान्त हो रहा है। विश्राम की आवश्यकता है। झोपड़ी के बीच में अयकुष्ण लेट गये तथा थोड़े ही समय में प्रगाढ़ निद्रा से अभिमूत हो उठे। इस समय उन्होंने स्वप्न के माध्यम से देखा, कि ज्योतिमंण्डल की मध्यवर्त्तिनी एक दिन्य नारी मूर्ति उनकी ग्रोर देखकर स्नेह-मधुर हँसी हँस रही है।

देवी ने उनसे कहा, बाबा जी, मुझे तुम उस समय पहचान नहीं पाये।
मैं वृन्दा देवी हूँ। जो बात मैं तुमसे कह आयी हूँ, उसे सत्य होना ही है।
मघुर मजन के जिस परम साबना के तुम ब्रती हो, वह सफल होगी। गुरू
के आदेश से तुमने काफी दिनों तक कुच्छ ब्रत भी किया। अपनी वैष्णवीय
साबना के ग्रन्तिम चरण में तुम काम्य वन में ग्राये हो। श्रव राधारानी की
कुपा पाने में तुम्हें ग्रधिक विलम्ब नहीं है। फिर भी, बच्चा, तुम्हें यहाँ की
साबना में कठोरता की श्रव ग्रावश्यकता नहीं होगी।"

अलप काल में ही साधक जय कृष्ण ग्राप्तकाम हो गये। रागानुगा भजन सिद्धि उन्हें हस्तगत हो गयी। उसके बाद धीरे-धीरे मात्र काम्यवन के साधुश्रों में ही नहीं, वरन् सारे व्रजमण्डल में इन गौड़ीय वैष्णव के साधन ऐश्वर्य की ख्याति प्रचारित हो पड़ी। उसके बाद उच्च कोटि के वैष्णव साधक गण के दल के दल भी उनके चरणों में ग्राकर ग्राश्रय छेने लगे। इनमें उल्लेखनीय थे— गोवर्धन के कृष्ण दास, सूर्य कुण्ड के मधुसूदन दास इत्यादि मक्ति सिद्ध बाबा जी लोग।

साधक जयकृष्ण के ऊपर गुरु के दो आदेश थे। उन्होंने कहा थां, "बरस, प्रेम साधता का श्रेष्ठ फल पाने के लिए, रागानुराग भजन की परमप्राप्ति के लाभ हेतु, देह-मन को पहले से ही वैराग्य की अग्न में दग्ध कर देना होगा। सनातन गोस्वामी को आदर्श मानकर कृष्य साधना करनी होगी, जिन्होंने साधन-जीबन के प्रथम चरण में, एक वृक्ष के नीचे, एक रात्रि से श्रधिक व्यतीत नहीं किया। तथा जिसका प्रतिदिन का आहार— सुखी अर्धदग्ध आंगाकड़ी

आज भी मदन मोहन के प्रधान भोग प्रसाद के रूप में गण्य है। परभाराध्य गुरु का दूसरा निर्देश था, ''जय कुष्ण, बारहवर्षों के कुच्छ साधना के बाद तुम्हें काम्यवन में जाकर ध्यान-भजन करना है। यह क्षेत्र, बहुत से सिद्ध तपस्वियों की तपस्या से पिवत्र हो चुका है। वहीं तुम्हारे द्वारा प्राथित परम-वस्तु का तुम्हें लाम होगा।"

साधक जयकृष्ण ने इस म्रादेश का अक्षरशः पालन किया था। कठोर ब्रह्मचर्य, दैन्य एवं वैराग्य के साधन के उपरान्त अब वे व्रजमण्डल के काम्यवन क्षेत्र में आकर उपस्थित हुए हैं। वैष्णवीय साधना के परम साफल्य के द्वार पर वे आकर खड़े हुए, तथा उनके त्याग-तपस्यापूत साधन-जीवन में सिद्ध देह से नित्य लीला के नित्य दर्शन का विरल सौमाग्य उपस्थित हुआ। अठारहवीं सदी के श्रंतिम दो चरणों में, काम्यवन के सिद्ध बाबा के रूप में, वैष्णव-समाज में वे विख्यात हो गये है। वे अनंक वैष्णव सायु एवं भक्त गृहस्थों के आश्रयदाता भी हो गये हैं।

ग्रठारहवीं शताब्दी के प्रथम दशक में, पश्चिम वंग के एक साधनिषठ वैद्याव-परिवार में सिद्ध बाबा जयकृष्ण दास ने जन्म ग्रहण किया। पूर्व साहितक संस्कार एवं ग्रपने घर के भजन-साधनामय परिवेश ने बाल्यकाल से हो उनके जीवन को कृष्णमय बना डाला था। उसके बाद उत्तरकाल में ग्रजमण्डल के प्रथम पित्रत्र काम्यवन में उपनीत होकर दु:सह कृच्छ एवं भजनमय तपस्या के व्रती हुए। सौभाग्य क्रम से उन्हें सद्गुरू के दर्शनों का लाभ भी इसी काम्यवन के एक एकान्त क्षेत्र में हुआ, और यहीं उनके द्वारा गुरु निर्देशित मार्ग पर साधना करके उन्हें इष्टदेव व्रजेन्द्रनन्दन एवं महाभावमयी प्यारी जी के दर्शनों का सौमाग्य प्राप्त हुआ।

एक बार काम्यवन के विचेल्लीवास नामक एक निर्जन स्थान पर वे भजन-साधना में रत थे। बाबाजी के साधन-ऐइवर्य की ख्याति सुन कर ढाका नगरी के निस्यानन्द वंश से उद्भूत एक भक्त वैष्णव, नविकशोर गोस्वामी, उनकी कुटिया में आकर उपस्थित हुए। उनके साथ उनके उपास्य विग्रह श्री राधा-मदन मोहन भी थे। कई दिनों तक बाबा से सत्संग के वाद गोस्वामीजी देश जाने को उद्यत हुए। अकस्मात्, उस दिन, उनके इष्ट विग्रह ने स्वप्न के माध्यम से श्रादेश-दिया, 'श्रिरे गोस्वामी, मैं तुम्हारी इतने दिनों की सेवा से पूर्ण-रूप से संतुष्ट रहा हूँ इसमें संदेह नहीं। परन्तु अब यहाँ से वापस जाने की भेरी इच्छा नहीं हो रही है। मैंने निश्चय किया है कि कुछ दिनों तक, जयकृष्ण बाबाजी की ही सेवा ग्रहण करूँगा।'' नविकशोर चौंक पड़े। ठाकुर के मुख से यह कैसी अकस्मात् विच्छेद की बात ? अत्यन्त दुःखी होकर उन्होंने कहा, ''प्रभु, इतने दिनों तक अपनी क्षमता के अनुसार मैंने सेवा की है, यह तो मेरा परम सीभाग्य ही रहा है। अब, तुम मुझे छोड़ कर जाना चाहते हो तो जाओ। किन्तु इस दरिद्र वैष्णव की कुटिया में, जन-मानवहीन, इस वन में, तुम्हारी सेवा-पूजा किस तरह चल सकेगी, यह सोच नहीं पा रहा हूँ।''

'चिंता न करो, यह दिरद्र वैष्णव, मुझे ही अपना परम काम्य धन समझ कर इतने समय से तपस्या करता आ रहा है। उसकी सेवा से मुझे कष्ट क्यों होगा? यहाँ की वजवालाएँ मेरी देखमाल ठीक से ही करेंगी। इसके अलावा, असल बात क्या है, तुम जानते हो? मेरी सेवा-पूजा में व्यस्त न रहने पर तुम्हारे सिद्ध बाबाजी का शरीर नहीं रह पायगा। इस शरीर से मेरे मक्तों को कार्य है। नविकशोर, तुम दु:ख न करो। मैं इस बार यहीं हक जाता है।"

इस श्रादेश की बात सुनकर जयकृष्ण बाबाजी के आनंद की सीमा नहीं रही। दूसरे ही दिन परम उत्साह के साथ उन्होंने श्री-विग्रह के लिए एक नयी कुटिया तैयार कर डाली। ग्रंब उनके बंधनहीन एकाकी तपस्यामय जीवन में ६६८ सेवा एवं जन-कल्याण का दौर प्रारंम हुग्रा। धीरे-धीरे बाबाजी महाराज के व्यक्तित्व एवं साधना को केन्द्र करके निगूढ़ रागात्मिका भजन की एक वैष्णव-गोष्ठी का गठन हो गया।

थोड़े ही दिन बाद की बात । एक तरुण वैष्णव सावक बाबाजी के मजन-कुटीर के द्वार पर उपस्थित हुए । उनकी एकमात्र इच्छा थी कि सिद्ध बाबाजी की सेवा-परिचर्या में ही समय व्यतीत कर, प्रपना जीवन बन्य करेंगे । भगवान ने ही मानो ग्राज सुयोग प्रदान कर दिया । नव-लब्ध विग्रह राधामदनमोहन की सेवा का दायित्व इनके ऊपर सौंप कर बाबाजी महाराज निर्विचत हो सकेंगे । श्री विग्रह एवं सिद्ध बाबा-दोनों की ही सेवा का भार तरुण वैष्णव ने निष्ठापूर्वक अपने ऊपर ले लिया । ग्रांततः बाबाजी महाराज की कृपालाम में भी इस एकनिष्ठ सेवक को ग्रिषक बिलम्ब नहीं हुग्रा ।

थोड़े ही दिनों बाद बाबाजी ने एक दिन प्रसन्न-मधुर स्वर में कहा, 'बाबा, तुम निगूढ़ कृष्ण-मजन के योग्य प्रधिकारी हो। तुम्हें मैं रागानुगा साधन-पद्धति की शिक्षा दूँगा। परन्तु पहले यह जानना आवश्यक है कि तुम्हारी गुरु-प्रणाली क्या है? वह तुम्हें ज्ञात है या नहीं ?" तकण वैष्णव ने विस्मयपूर्वक उत्तर दिया, "प्रमू, इस विषय में तो मैंने कभी कोई जिज्ञासा नहीं की।"

साधना के मार्ग पर, परंपरानुसार सिद्ध गुरुदेव का श्रानुगत्य स्वीकार करना होता है— कृपादत्त मंत्र का साधन करना होता है, श्रौर उन्हीं के द्वारा प्रदर्शित पथ अनुसरण करके सिद्ध गोपीरूपा मंजरी देह से सेवा करना होता है— यही है प्रकृत रागात्मिका भजन का मार्ग । बाबा, एक बार तुम देश वापस चले जाग्रो, तथा अपने गुरुदेव के पास से गुरु प्रणाली का संधान लेकर श्राग्रो ! ऐसा न करने पर श्री राधागोविग्द के प्रेम-सेवा के भ्राधकारी होने में तुम्हारे लिए कठिनाई होगी ।"

सेयक-वैष्णव बाबाजी को छोड़ कर जाना बिलकुल ही नहीं चाहते थे। परम्तु कोई उपाय भी नहीं था। बाबाजी के दबाव के कारण उन्हें ग्रंततः देश की भ्रोर रवाना होना पड़ा।

उन दिनों मथुरा तक रेल लाइन नहीं श्रायी थी । बंगाल जाने के लिए, यात्रियों को हाथरस में श्राकर गाड़ी पकड़नी होती । वैष्णव, पदयात्रा करते हुए स्टेशन की श्रोर चले श्रवश्य, परन्तु बाबाजी को छोड़ कर जाने के कारण, उनका हृदय हाहाकार कर उठा ।

मार्ग का श्रातिक्रमण करते-करते उन्होंने साध्युनयन राघारानी एवं बृन्दादेवी के चरणों में प्रार्थना की कि गाड़ी तक पहुचने से पहले ही उनके नहवर जीवन का श्रवसान हो जाय।

रास्ते में अनेक कारणों से विलम्ब हो गया, और स्टेशन पहुँच कर उन्होंने सुना कि गाड़ी दूर जा चुकी है। हृदय पर से मानो एक बोझ उत्तर गया। ऐसा सोच कर कि उनकी जान बच गयी, वे जल्दी-जल्दी काम्यबन अं वापस आ गये।

इघर बाबाजी महाराज द्रुत्वगिति से अपने भजन-कुटीर के सामने पौबचारी कर रहे थे, और सेवक वैष्णव के प्रत्यागमन की आशा में भ्रघीर होकर प्रतीक्षा कर रहे थे।

क्षुवा तृष्णा से कातर एवं पय-धान्त-सेवक घीरे-घीरे कुटीर के प्रांगण में आकर खड़े हुए । अंतर उत्कंठा तथा भय से परिपूर्ण था । आशंका थी कि सिद्ध बाबाजी कोघ में उन्हें बाहर ही निकाल देंगे । परन्तु अकस्मात, एक विचित्र काण्ड घट गया । बाबाजी ने दौड़ते हुए आकर उन्हें परम

स्नेहपूर्वक आलिगनबद्ध कर लिया, और बार-बार अपने हृदय से आशीर्वाद देने लगे ।

थोड़ी ही देर बाद बाबाजी के मुख से सारी कहानी सुन कर, तरुण सेवक के विस्मय तथा आनंद की सीमा नहीं रही। गत रात्रि वृन्दादेवी ने बाबा जी को स्वप्न में दर्शन दिया था, उन्हें तीव्रता से तिरस्कृत किया था, "तू क्यों उसे निष्ठुरतापूर्वक दूर मेज रहा है? उसकी गुरुप्रणाली तो तुम्हारे श्रीविग्रह के सिहासन के नीचे रखा हुआ है। जाग्रो, जल्दी से उसे खोज कर देख लो?"

बाबा जी हड़बड़ा कर उसी समय ठाकुर के आसन की ग्रोर चले गये। उन्होंने विस्मयपूर्वक देखा, स्वप्नादेश के ग्रनुरूप उनके इस सेवक के गुरुपणाली का पत्र वहाँ यत्नपूर्वक रखा हुग्रा है। इस ग्रलीकिक क्रपा-दर्शन के फलस्वरूप उनके टोनों नेत्रों से प्रेमाश्रु बह चले। वृन्दादेवी के चरणों में वे विनती करने लगे, "ग्रो क्रपामयी, मेरे सेवक शिष्य को शीघ्र वापस ला दो।"

उसके बाद हाथरस स्टेशन पर गाड़ी न मिलने की घटना जिसके कारण तरुण वैष्णव सानन्द बापस थ्रा गये हैं । उन्हें सिद्ध बाबा से विच्छेद नहीं सहन करना पड़ा जिससे उनको महान थ्रानंद था ।

की छ ही इस घटना की बात वजमण्डल के साधु-संतों की गोष्ठी में प्रचारित हो गयी। इसके बाद से ही अयक्रष्ण दास बाबाजी का 'सिद्ध' नाम विशेषरूप से प्रचारित हो गया।

बाबाजी महाराज, काम्यवन के विमलाकुण्ड के तट पर बैठ कर मजन-साधन में रत हैं, श्रीर मुमुक्षु साधक एवं दर्शनार्थीगण के दल के दल इन समर्थ महावैष्णव के दर्शन हेतू श्राते रहते है । उनकी स्नेहमय उपदेशवाणी तथा श्राशीर्वाद पाकर सभी कृतार्थ होते हैं।

कृष्णदास बाबाजी, गोवर्षन के विख्यात मजन-सिद्ध वैष्णव थे। साधन-कीवन के ग्रंतिम चरण में वे प्रवीण साधक जय कृष्णदास बाबाजी से उपदेश लाम करके ग्रंत्यन्त उपकृत हुए थे। किसी समय कृष्णदास जी जयपुर में निवास करते एवं जाग्रत विग्रह गोविन्दजी की सेवा-पूजा निष्ठापूर्वक संपन्न करते। एक दिन अत्यन्त समारोह के साथ जयपुर राज की एक विशेष पूजा श्रमुष्ठित हुई। भोग-प्रसाद की व्यवस्था भी बड़े सुन्दर ढंग से थी। पूजा की समाष्ति पर कृष्णदासजी ने श्रन्यान्य सेवकों के साथ महाप्रसाद ग्रहण परन्तु तीष्ट्र ही उनके दारीर तथा मन में एक महान उपद्रव गुरू ही गया। उनके भजननिष्ठ दारीर में काम का प्रचण्ड वेग बार-बार माने लगा। साथक कृष्णधास बाबाजी बहुत यीति बिह्नल हो पड़े। इस विपत्ति में के क्या करें तथा किसके पास जाएँ, वह सीच भी नहीं पा रहे हैं। अकहमात्, उन्हें काम्यवन के सिद्ध बाबाजी की बात स्मरण हो प्रायी। जल्दी-जस्दी वे जयपुर से उनकी दारण में आ गये।

ग्रातं स्वर में उन्होंने सिद्ध जबकुष्ण दास के समझ निवेदन किया, ''बाबाजी, दीर्घकाल तक मैं गुरु के निर्देशानुसार सामन करता रहा । ग्रूपनी जानकारी में मैंने कमी कोई ग्रनाचार का कार्य नहीं किया, फिर ग्राज मेरा यह दुर्माण्य कैसा ? प्रसाद ग्रहण के बाद भी मेरे चित्त में यह कामरिषु का जबन्य उत्वात कैसा ? फिर क्या यह समझना चाहिए कि मेरी साधना में कहीं गंभीर त्रुटि ग्रथवा विच्युति हो गयी है ? इसके अलावा, मेरे मन में एक ग्रीर प्रश्न उठ खड़ा हुगा है । मैंने सुना है, प्रसाद चिन्मय वस्तु है । परन्तु उसके ग्रहण करने के बाद मेरी यह दुरवस्था कैसी ? क्या मेरे जैसे ग्रभागे में महाप्रसाद के चिन्मयत्व में भी व्यतिक्रम हो गया ?''

स्नेहपूर्ण स्वर में सिद्ध बाबाजी ने उत्तर दिया, "जानते हो बाबा, जीव विषय के नलेश एवं पंक में दिन-रात डूबा हुम्रा है। मिक्त की अगिन में क्या वह सहजरूप में जल उठना चाहता है? साधक को पहले कठोर संयम एवं तपस्या के माध्यम से शरीर तथा मन को सुखा देना होता है। तभी अगिन की कृपा दृष्टिगोचर होती है। महाप्रमु तो स्वयं ही कुच्छ, ब्रत साधन के माध्यम से जीव को यह तत्व सिखा गये हैं। सिद्यों में भी तीन वार स्नान, मूतल-शयन-यही उनके संन्यास जीवन का चिरम्राचरित अभ्यास था। तुम्हारी इस अवस्था में साधन-कठोरता में जरा-सी ढील देने पर सर्वनाश हो सकता है। राजा द्वारा प्रदत्त भोग-महाप्रसाद तो अवश्य है, परन्तु उसे तुमने भर पेट खाया क्यों, बाबा? अगर विषयी द्वारा निवेदित प्रसाद खाना ही है तो, उसे कणमात्र ही खाना चाहिये और उसे भी तुलसी मंजरी से स्पर्श करा कर।"

"परन्तु, बाबाजी, महाप्रसाद तो चिन्मय है, उसे खाकर ऐसा ग्रनर्थ हुग्रा ही क्यों ?"

'महाप्रसाद चिन्मय है, इसमें संदेह कैंसा ? परन्तु इस चिन्मय को उसके स्वरूप में ही ग्रहण करने की क्षमता क्या तुमने ग्रजित की है ? बाबा, जैव स्वरूप में ही ग्रहण

देह की खुराक के हिसाब से कभी महाप्रसाद ग्रहण नहीं करना। उससे पाप होगा, और शरीर के दुर्योग का भी ग्रंत नहीं रहेगा।"

कृष्णदास ने उनके चरणों में गिर कर श्रात्मसमर्पण किया। नवीन साधक को स्नेहपूर्वक वक्ष से लगा कर जयकृष्ण बाबा ने कहा, "बाबा, श्रव तुम जयपुर में विषयी लोगों के पास वापस यत जाश्रो। यहीं दोंमन वन में निवास करते हुए तुम भजन शुंरू करों। शीध्र हो तुम महांप्रमु की कृपा संपदा के अधिकारो होगे।"

सिद्ध बांबाजी के माशीप एवं उपदेश के फलस्वरूप, यही कृष्णदांस बांबाजी, उत्तरकाल में एक मिक्तिसिद्ध साधन के रूप में परिणत हो गये, तथा गोवर्धन के सन्निकट ग्रपना मजन-ग्रासन स्थापित करके बहुत से मुमुक्षुग्रों के ग्राश्रयदाता हुए।

जय कृष्णदास बाबाजी के प्रेमभक्ति की सिद्धाई के विषय में, व्रजण्डल में नाना जन-श्रुतियाँ प्रचलित हैं। प्रसिद्ध वैष्णव सावक तथा आनार्यगण, बीच-बीच में, काम्यवन श्राकर इन महात्मा से रागानुगा साधक का दिग्दर्शन ले जाते तथा वैष्णवशास्त्रों के निगूढ़ तत्वों की विवेचना इनके श्री-मुख से श्रवण करते। इन अवसरों पर प्रेम-तत्वों की व्याख्या श्रारंभ होने पर सभी विस्मयपूर्वक देखते कि सिद्ध बाबाजी के मात्र शरीर के रोम ही नहीं, वरन् मस्तक की केशराशि भी प्रेमविकार के फलस्वरूप काँटों के जैसे खड़े हो जातें। मक्त एवं श्रम्यागतगण, इस अलौकिक प्रेम-विकार के दृश्य की ओर निर्निमेष देखते ही रह जाते।

एक बार एक विशेष उत्सव के उपलक्ष में वृन्दावन के एक दल उच्च-कोटि के वैष्णव साधु एवं भ्राचार्य सिद्ध बाबा की कुटिया के निकट एकत्रित हुए हैं। साधु श्रीर आचार्यगण, मजन कुटीर में प्रवेश करके महात्मा के साथ तत्वालोचना में रत हैं, तथा आंगन में उच्च स्वर से अविराम नाम-कीतंन चल रहा है। थोड़ी ही देर नाम-श्रवण के पश्चात्, सिद्ध बाबा, दिव्य गाव से उद्दीप्त हो उठे, श्रीर प्रेम प्रमत्त होकर उन्होंने एक प्रचण्ड हुँकार किया। सभी उपस्थित लोगों ने विस्मय पूर्वक देखा, कुटीर का छप्पर उस हुँकार के फलस्वरूप फट गया।

एकान्त वासी बाबा जी महाराज को लोगों का श्राना जाना, विशेष कर विषयी लोगों का संपर्क, बिलकुल पसन्द नहीं करते । सनातन के वैराग्त साधन को लम्बी श्रवधि तक श्रनुसरण करने के कारण, बित्तवान व्यक्ति अथवा राजे-महराजों को टाल देना ही उनमा बराबर का श्रभ्यास था। एक बार एक विचित्र घटना हो गयी। बाबा जी महाराज का साधन स्थल, काम्यवन, भरतपुर महाराजा के श्रविकार क्षेत्र में था। ये राजा ग्रत्यन्त बैंडणव सेवा परायण थे। इंतने बड़े एक सिद्ध वैंडणव उनके राज्य में निवास कर रहे हैं, तथा वे उनके दर्शन एवं ग्राशीर्वाद लाभ नहीं कर पा रहे हैं, यह बड़े खेद का विषय है। सर्व प्रथम वावाजी को प्रासाद में लाने की पूरी चेड्टा हुई, जो कि ब्यर्थ गयी। उसके बाद भरतपुर-राज ने दीनता पूर्वक ग्रावेदन कराया कि वे स्वयं वावा जी की कुटिया में उपस्थित होकर उनके कृपा की याचना करेंगे। परन्तु यह आवेदन भी ग्राह्म नहीं हुग्रा। श्रकिचन वैडणव साधक, विषयी राजा के संपर्क से सर्वदा अपने को सतर्कता पूर्वक दूर ही रखना चाहते हैं।

एक दिन जय कृष्ण बाबा जी, मिक्षा के लिए निकटवर्ती ग्रामों में गये हुए हैं, इसी बीच गरतपुर-राज एक बैष्णव भिष्वारी के छद्म वेश में उनके भजन कुटीर में प्रवेश करके एक कोने में चुपचाप बैठ गये। उद्देश्य मात्र इतना ही था, कि बाबा जी महाराज जब वापस लौटें, उस समय वे उनके चरण पकड़ कर विनती करेंगे तथा कृपा भिक्षा की याचना करेंगे।

राजा का यह मनोभाव सर्वंज्ञ वैष्णव महात्मा के लिए अंताता नहीं रहा। भिक्षापात्र लिए हुए वन में उस दिन प्रवेश करते ही उन्होंने नतुराई का सहारा लिया। उच्च स्वर में वे ग्राम वासियों से कातर प्रार्थना करने लगे।

सभी को पुकार कर वे कहने लगे, "भाई लोगों, सुनो, मेरे भजन कुटीर में आग लग गयी है। तुम सभी दया करके वहाँ जुट जाखो तथा किसी तरह आग बुझा डालों।"

गाँव के बहुत से लोग मागते-दौड़ते, बाबाजी के आश्रम पर जाकर उपस्थित हुए। परन्तु यह कैसा काण्ड! श्राग्न का तो प्रकोप कहीं मी नहीं है। उन लीगों ने विस्मय पूर्वक देखा कि बाबा जी की कुहिया में मरतपुर के राजा दीन वेश में बैठे हुए है। किसी को यह समझने में किताई नहीं हुई कि सिद्ध जयकृष्णदास जी छल करके राज संस्पर्श से दूर रहना चाहते हैं। मात्र इतना ही नहीं, सारे लोगों के समक्ष राजा बहादुर उपेक्षा करके, उनकी मिक्त निष्ठा की भी जांच उन्होंने की।

भरतपुर के महाराज भक्त एवं वैष्णव सेवा परायण थे। इसी कारण सिंह बाबा जी की इस छलना से उन्होंने अपने को घ्रपमानित महसूस नही किया। राज संपदा एवं प्रतिष्ठा के कारण इन महावैष्णव के समक्ष वे नगण्य व्यक्ति थे-इसी चिन्ता के कारण उनके ग्रंतर की आर्ति एवं दैन्य और भी प्रवल ही हो गया था । कुछ दिनों के बाद ये राजा सिद्ध बाबाजी का ग्राकीर्वाद पाकर धन्य भी हुए।

जीवन के ग्रंतिम चरण में बाबाजी ने जीबन के सारे बन्धनों का त्याग कर दिया था, और निगृढ़ प्रेम-साधना के गंभीरतम स्तर में निमज्जित हो गये थे। इन दिनों गोप बालकों का एक दल प्रायः ही उनके भजन-कुटीर के सम्मृख आकर कोलाहल एवं उपद्रव करता। इसी कारण एकांत-प्रिय बाबाजी ने उस स्थान का त्याग कर दिया। सभी ग्रामवासी लोगों ने मिलकर उनके लिए गहन वन में एक और भी अधिक स्थान पर कुटिया का निर्माण कर दिया जहाँ वे सुविधापुर्वक भजन कर सकें। यहीं एकान्त में रहकर उनका साधन-मजन चलने लगा।

एक दिन बाबाजी, श्रंतरंग सेवा एवं लीला आस्वादन में मत्त थे, कि अकस्मात् पता नहीं कहाँ से गोपबालकों के एक दल ने उनके कुटीर के प्रांगण में श्राकर शोर मचाना आरंभ कर दिया। बालकों का यह उपद्रव उनके लिए नया नहीं था। इसीलिए वे अपनी साधना में ही रत रहे। परन्तु शांति से रहने का कोई उपाय नहीं था। बालकों का दल चीखता रहा, "बाबाजी, ओ बाबाजी, प्यास से हम लोगों का बुरा हाल हो रहा है। शीझ ही थोड़ा जल की हम लोगों के लिए व्यवस्था करो।" फिर भी भजन-कुटीर के भीतर से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। कारण सिद्ध बाबा, उस समय शर्षवाह्य श्रवस्था में हैं। दत-चित्त होकर वे लीलारस का आस्वादन कर रहे हैं।

गोप बालक भी छोड़ने वाले नहीं हैं। गाली गलीज करते हुए वे चिल्लाते ही रहते हैं, 'बंगाली बाबाजी' तुम किस तरह मजन कर रहे हो, यह हम लोगों को ज्ञात है। दयाहीन भजनकारी को कसाई छोड़कर और क्या कहा जा सकता है? तुम कुटिया से श्रमी बाहर निकल श्राश्रो और शासल जल देकर हम लोगों के प्राण बचाश्रो।

बालकों की चीख-पुकार से श्रंततः जयकृष्णदासजी को भजन-कुटीर का दरवाजा खोल कर बाहर आना पड़ा।

उन्होंने देखा कि दिब्यकांतियुक्त चंचल गोप बालकों का एक दल उनके सामने शैतानी और लूट-पाट कर रहा है । सारा श्रांगन बिलकुल उलट-

पलट हो गया है। पता नहीं क्यों, इन पर दृष्टि पड़ते ही बाबाजी का मन बहुत शांत एवं प्रसन्न हो उठा।

स्नेहपूर्वक उन्होंने प्रश्न किया, 'लाला, तुम लोग यहाँ कहाँ से आये हो ? कहाँ रहते हो ? तथा तुम लोगों के नाम क्या हैं ?"

एक स्यामकांति वालक ने आगे बढ़ कर कहा कि उसका नाम कन्हैया है और बगल में खड़े संगी का नाम बलदेव है।

बाबाजी को ग्रौर कुछ कहने का भ्रवसर न देकर वालक चिल्लाने लगे, ''बाबाजी, पहले जल देकर हम लोगों के प्राण तो बचाओं, उसके बाद दूसरी बातेंं ?''

सिद्ध बाबा ने कमंडलु लाकर शीतल जल उनके चुल्लू में डाल दिया जिसे पान करने के बाद वे सभी आश्वस्त हए।

जाते समय वे हँसी-हँसी में ही कह गये, 'देखो बाबाजी, तुम तो घर में बैठ कर माला जपते हो और दोनो म्राखें बन्द करके बैठे रहते हो और इघर हम लोग संकट में पड़ जाते हैं। नित्य ही हम लोग क्षुद्वा-तृष्णा से कातर होकर यहाँ से लौट जाते हैं। कल से कुछ ज्ञीतल जल तथा बाल-भोग हम लोगों के लिए रख देना न भूलना।"

गोप बालक गण नाचते नाचते वन में उसी समय भ्रंतिहत हो गये। जयकृष्ण ने प्रसन्न मन फिर मजन कुटीर में प्रवेश किया। सहसा, उन्हें होश भ्राया। यह बालकों का दल तो बहुत विचित्र था। कितना भ्रपष्प, सुदर्शन चेहरा, कैसी चाल-ढाल, तथा कैसी मधुर बोली। मानो वे इस पृथ्वी के नहीं, किसी और लोक के निवासी हों। इसीलिएतो भ्रबतक इतने विस्मृत से थे। ये क्या सचमुच ही गोप-बालक हैं—या भ्रौर कोई? फिर क्या साधना के काम्य भ्रपने ही पास भ्राकर फिर छिप गये हैं?

जल्दी-जल्दी वे तुरत घर से बाहर निकले। आंगन में आकर देखा, बालक वहाँ नहीं हैं। परम श्राच्चर्य क्षण भर में ही दुष्ट बालकों का यह बड़ा दल कहाँ अदृश्य हो गया? ध्यानस्य होकर उन्हें ज्ञात हुश्रा कि कृपामय कृष्ण एवं बलराम श्राज इस छलना के माध्यम से उन्हें श्रनायास दर्शन दे गये। हाय, अपने इष्ट को वे पहचान क्यों न पाये। दांनों नेत्र श्रश्रुओं से प्लाबित हो गये। श्रार्त होकर वे जमीन पर लोटने लगे।

अकस्मात् कानो में देववाणी पड़ी। सिद्ध बाबाजी दोनों श्राखें पोंछकर उठ बैठे। सुना, नटवर वेश में मुरलीघर श्रीकृष्ण स्वयं उग्हें पुकार कर कह रहे हैं, ''जयकृष्ण, तुम दुःखी मत हो। घीरज रखो। कल ही मैं तुम्हारी कुटिया के द्वार पर उपस्थित हूँगा ग्रीर काफी लम्बी अविधि तक तुम्हारी सेवा-पूजा लूँगा।

दूसरे दिन प्रातःकाल भजन कुटीर के द्वार पर एक जजमाई आफर उपस्थित हुई। उसके हाथ में एक परम मनोहर श्री गोपालमूर्ति थी। उन्होन कहा, "बाबाजी, यह विग्रह मैं तुम्हें ही देने के लिए लायी हूँ। मैं बूढ़ी एवं अज्ञक्त हो चुकी हूँ। प्रभु की सेवा, परिचर्या मेरे द्वारा हो नहीं पाती। आज से तुम्हीं इसका सारा मार लो।"

महाजाग्रत, दिब्यमधुर विग्रह! बाबाजी शंकित हो उठे। कहा, "माई, प्रमु की उपयुक्त सेवा कर सकूँ ऐसी सामर्थ्य मुझमें कहाँ ? गोपाल को दही, दूध तथा छेना नित्य चाहिए। इस कंगाल की कुटिया में वह कहाँ मिलेगा ?"

उत्तर मिला, ''उसके लिए तुम्हें क्या चिता है ? सेवा के लिए सारी सामग्री तो मैं जूटा दूँगी।''

आनग्द विह्वल, जयकृष्ण श्रीविग्रह को कुटीर के ग्रभ्यन्तर में छे गये। उसी रात उन्होंने स्वप्न देखा, विग्रह को हाथ में छेकर जो वृद्धा साई उनके पास उपस्थित हुई थी, वे ग्रीर कोई नहीं, स्वयं वृन्दाजी थीं।

उसके बाद काफी समय बीत चुका है। सिद्ध बाबाजी के नश्वर लीला समापन के लग्न में भी अब ग्रधिक बिलम्ब नहीं है। अब नित्य लीला में प्रवेश की बारी है। उस दिन चैत्र मास की शुक्ल द्वादशी तिथिथी। वसन्त श्री श्रौर ग्रानंद उल्लास प्रेमसिद्ध महासाधक के हृदय को उद्देलित कर रही है। रागानुगा मजन के सिद्ध साधक अपने परम प्राप्ति के आनंद से दिशाहारा हो रहे हैं।

भक्त मण्डली तथा समर्थ वैष्णव सावकगण चारों ओर खड़े है। बाबाजी महाराज की सारी देह ग्रजीकिक ग्रानंद के आवेश से थर-थर काँग रही है। अष्ट सार्त्विक विकारों के चिह्नसमूह बार-बार प्रकाशित हो रहे हैं, जिनके दशन कर सभी विस्मय तथा आनंद से अबाक् हैं। ब्याकुल कण्ठ से बाबाजी बीच-बीच में प्रक्त कर रहे हैं, "ग्ररे भेरी घांघरी कहाँ है, ग्रोढ़ना तथा कंचुकी कहाँ है?"

चारो ग्रोर स्थित भक्तजनों के नयन अश्रुसजल हो उठे। किसी को भी यह समझने से बाकी नहीं रह गया कि रागानुगा मजन के सार्थक साधक वजमण्डल के दुर्लम पुरुष ग्राज अपनी दिग्य परिणित का संघान पा गये हैं। प्रिय मिलन का परम लग्न समुपस्थित है। अभिसार प्रस्तुति की बात कहते कहते, प्रेमाश्रुयों का ज्वार उफना कर सिद्ध बाबाजी ग्रपने परम अभिसार के मार्ग पर उस दिन सर्वदा के लिए चले गये।

## साधक कमलाकान्त

दिन प्रायः ढल चला था। साँझ होने में अधिक देर नहीं थी। मट्टाचार्य महाश्चय को शीझ ही अपने चाना गाँव पहुँचना था। वे अपने एक शिष्य के घर से लीट रहे थे। वहाँ का काम पूरा करने में आज अत्यधिक बिलम्ब हो गया था। उनके सम्मुख उड़गाँव का विस्तीणं तट पड़ा था जिस होकर उनकी राह जाती थी। संध्या समय इस राह से अकेले कोई आता-जाता नहीं था। डाकुओं का मय था। वे सुयोग पाते ही निरीह पथिकों का सर्वस्व लूट लेते, उनकी हत्या भी करने से नहीं चूकते।

- (y - 1) x - 1)

. . . . . . . . . . . . .

साँझकी ग्रंघियाली घिरती ग्रा रही थी। ग्रंघकार की काली छाया दिग्पथ को ढ़ेंकते हुए उतर चली है यह देखकर भट्टाचार्य महाशय और तेजी से कदम बढ़ाने लगे।

सामने के रूक्ष, कंकरीले प्रान्तर में सन्नाटा सौय-साँय कर रहा था। आस-पास पेड़-पौद्यों का भी नामोंनिशान नहीं था। केवल दूर दिगन्त में दो-एक ताड़ के पेड़ काले दैस्य की तरह ग्रपना उद्घत भिर उठाये खड़े थे।

अचानक निकट ही तट के ढलवान पर से डरावनी ग्रावाज शाई, 'हाँ रे, कीन है ?" बेचारे भयग्रस्त ब्राह्मण रुक गय। देखते-देखते लाठी-बल्लम से लैस डाकुश्रों के दन ने उन्हें घेर लिया। डाकू-सरदार ने कर्कश स्वर में कहा— "ग्ररे ब्राह्मण, पास में जो कुछ भी है, शीघ्र सामने रख दो।"

ब्राह्मण के हाथ में एक पोटली थी जिसमें शिष्य के घर से प्राप्त मुख सामान्य वस्तुएँ बँधी थीं। पल्ले में कुछ रुपये-पैसे भी थे। वह सब ्न्हों डाकुओं के आगे रख दिया ग्रीर बोले — "सो बाबा, जो कुछ या, सब तुम्हारे आगे है। पास में और कुछ नहीं है। मैं तो नितान्त दरिब बाह्मण हूँ।"

रुपये और सामग्री समेट कर डाकू सरदार ने वाँधते हुए कर्कश स्वर में बोला ''सो तो ठीक है, लेकिन यह तो बताओ, तुम कहीं जाओंगे? ग्रीर, तुम्हारा नाम क्या है?"

''पास के ही <mark>चान्ना गाँव मुझे जाना</mark> है, कहीं मेरा घर है। मेरा नाम है कमलाकान्त देवशर्मा।''

"अरे, तुमने तो हमलोगों को मुक्किल में डाल दिया। चान्ना गाँव वहाँ से मात्र दो-तीन कोस पर है। तुम्हें तो यों ही छोड़ा नहीं जा सकता। घर लौट कर तुम हल्ला मचाग्रोगे और कौन कह सकता है कि हमलोगों में से दो-एक ग्रादमी को तुमने पहचान नहीं लिया है? इसलिए ब्राह्मण देकता, दोष नहीं देना, हमलोग तुमको जीवित नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो हमलोग ही विपत्ति में पड़ेंगे। तुमको मार कर फेंक देने के सिवा हमलोगों के लिए दूसरा कोई ज्याय नहीं है। तुम मरने के लिए तैयार हो जाग्रो।"

कमलाकान्त ने प्रशान्त स्वर से उत्तर दिया, "ठीक है, तुमलोगों की जो इच्छा! लेकिन मरने के पहले मुझे माँ का नाम गान कर लेने दो। इसमें तो तुमलोगों को कोई श्रापत्ति नहीं है?"

''हाँ, हाँ, ठीक है। तुम गान गालो, उसके बाद हमलोग भी श्रपना काम समाप्त कर चलते बनेंगे।''

कमलाकान्त जमीन पर श्रासन विछा कर बैठ गये। लाठी— बल्लमधारी डाक् भी उन्हें घेर कर बैठे। कमलाकान्त श्रावेग पूर्ण स्वर में इयामा-संगीत गाने लगे।

''माँ क्यामा, मुझे और क्या चाहिए, केवल तुम्हारे दोनों राग-रंजित भरण हो तो ? वह भी तो, सुनता हूँ, त्रिपुरारी ने अपना लिया है। इसलिए भेरा साहस टूट रहा है।

"जाति, मित्र, पुत्र, पत्नी, सब तो सुख के ही साथी है। विपत्ति काल में कोई साथ नहीं। कहाँ गया मेरा घर-बार ऋौर कहाँ यह उड़गाँव का तट। अरी मेरी माँ, तुमही अपने गुण-पाश में मुझे बाँबकर रखो और अपने करुणा पूर्ण नेत्रों से मुझे देखो।

''माँ, यदि अप करने से तुम्हें न पा सकूँगा तो यह सब क्या भूतों की कहानी सात्र है ?

''वेचारा कमलाकान्त अपनी माँ से मनकी द्यथा कथा कहने के अलाव भीर नया करे उसकी जप की माना, झोड़ी-गुदड़ी सब तो पूजा घर में ही खूँटी पर टँगी रह गई है।''

क्या ही हृदयद्रावक संगीत था ! माँ से बिछुड़े हुए शिशुकी व्याकुल रुलाई इसमें से फूट पड़ती थी । कमलाकान्त हाथ जोड़कर गाते जाते थे और ग्राँखों से ग्रविरल अश्रु प्रवाह जारी था । वे माँ स्थामा के दिन्य भावसे ग्राविष्ट थे । उनकी सुन्दर अरुणाम गौर कांति की ग्रिमिन्यंजना ग्रपूर्व थी, मुखमंडल से एक दिन्य ज्योति छिटक रही थी ।

डाकु-दल अवलक नेत्रों से उनको देख रहा था। सब-के-सब मंत्रमुग्ध-से थे। कमनाकान्त के ग्रावेदन पूर्ण संगीत और भावदीप्त व्यक्तित्व से एक मोहमय इंद्रजाल की सृष्टि हो रही थी। उनकी आकुन रुलाई डाकुओं के ग्रन्तर में प्रतिव्यनित हो रही थी। भावावेग में उनकी ग्रांखें मी अश्रुपूर्ण थीं।

गान समाप्त होने पर डाकूदल कमलाकान्त के चरणों पर गिर पड़ा। रोते-रीते उनका सरदार बोला, "ठाकुर, हमलोग घोर पापी हैं। हमलोगों को ग्रयने चरणों का ग्राश्रय दो, हमारी रक्षा करो। तुम ही यह काम कर सकते हो। हमलोगों ने माँ की असीम करणा से तुम्हारा मुखमंडल उद्भासित होते देखा है। हमलोगों पर कृपा करो, ठाकुर।"

डाकुयों ने एक साथ 'जय काली' का उद्घोष किया। उनके समवेत स्वर से उड़गाँव का तट गूँज उठा।

कमलाकान्त की कृपा से डाकुग्रों का वह दल आगे चलकर मक्त श्रीर साधक वन गया।

यह डेढ़ सौ वर्ष पूर्व की कथा है। उड़ गाँव की इस घटना नेन केवल कुछ डाकुओं का जीवन रूपान्तरित कर दिया, विल्क उस दिन से साधक कमलोकान्त के जीवन का भी एक नया अध्याय आरंभ हुआ। एक शक्तिमान तंत्र साधक के रूप में चारों और उनकी प्रसिद्धि फैल गई।

उन्होंने बंगाल के जन-जीवन में, विशेष कर साधक समुदाय में, मातृ-साधना की एक प्राणवंत धारा प्रवाहित कर दी। कुशल गायक, कवि और शक्तिघर सिद्ध साधक के रूप में वे वहाँ की लोक-चेतना में विशेष रूप से प्रतिष्ठित हो गये। कमलाकान्त तन्त्रमन्त के साघक थे। शक्तिस्वरूपिणी श्राद्धार्थाक्त माँ काली की साधना उनके जीवन का ब्रत था, शौर ब्रत में उन्हें सिद्धिलाभ भी हुआ। उनका व्यक्तित्व उनकी साधना और संगीत ने श्रनेक मुमुक्षू भक्तों को भावोद्धीप्त किया। उनका श्यामा-संगीत घर घर लोग गाने लगे। इस प्रकार उन्होंने गाँव-गाँव में, हाट-बाट में मातृ नाम की शांति प्रदायिनी घारा प्रवाहित कर दी।

दक्षिणेश्वर के महान सायक श्री रामकृष्ण परमहंस रामश्रसाद श्रीर कमलाकान्त के स्यामा-संगीत को सुन कर तन्मय हो जाते थे। वे स्वयं भी प्राण-विभोर होकर इन गीतों को गाते थे। इन गीतों से उनके हृदय में भातू-प्रेम का माव-समुद्र उद्वेलित होने लगता था। मौ भवतारिणी के सामने वे एक दिन रो-रो कहने लगे, 'भौ तुमने रामप्रसाद श्रीर कमलाकान्त को दर्शन दिया था, मुझे क्यों नहीं दोगी ?"

कमलाकान्त का जन्म अनुमानतः १७७० ई० में बंगाल के बदंमान जिले के अम्बिका-कालना गाँव में हुआ था। उनके पिता महेश्वर मट्टाचार्य की आधिक स्थिति कोई अच्छी नहीं थी। उनके मरने के बाद तो परिवार की चरम दुर्गित हो थी। कमलाकान्त की माता, महामाया देवी सब तरह से निरुपाय होकर पुत्र के साथ अपने नैहर चान्ना गाँव चनी आई। कमलाकान्त के नाना ने उनकी थोड़ी जमीन दे दी जिससे किसी प्रकार उस परिवार की उदरपूर्त्त की व्यवस्था हो पाई।

कमलाकान्त ब्राह्मणकुल के लड़के थे, अच्छी तरह शास्त्र-म्रध्ययन नहीं करते तो चलता कैसे ? किन्तु म्राधिक दुरवस्था ऐसी थी कि पढ़ाई का खचं जुटना कठिन था। लाचारी कमलाकान्त को भ्रम्बिका गाँव के भ्रपने एक यजमान के घर मेजा गया जहाँ वे पढ़ाई-लिखाई करते।

पाठशाला में साहित्य थ्रौर व्याकरण की पढ़ाई शुरू हुई । उनकी मेधा-बुद्धि थी तो असाधारण, किन्तु पढ़ने-लिखने में उत्साह की उतनी कमी थी । लोग उन्हें पुस्तकों का बस्ता खोलते भी नहीं देखते । किन्तु क्या श्राइचर्य कि परीक्षा-काल में सभी-के-सभी पाठ उनके मुखस्थ थे । बालक की इस अद्भृत् शक्ति की देखकर पंडितगण चिकत-विस्मित रह जाते थे ।

कमलाकान्त का कंठ खूब सुरीला था । रामप्रसाद के क्यामा-संगीत गाने में उन्हें अतिशय ज्ञानन्द था । वे अन्सर पाठशाल से भाग जाते और खुले पथ-प्रान्तर, झाड़-झंकार से आकीण स्थानों में मटकते रहते और क्यामा-संगीत उच्च स्वर से गाते । उनकी सुरीली श्रावाज से दिशाएँ गूँजती रहतीं । उपनयन-संस्कार के बाद उन में एक श्रद्मुद् परिवर्त्तन आया। फाँक पाते ही वे चाला गाँव के विशालाक्षी मंदिर के निमृत एकान्त में घ्यानस्य हो कर बैठ जाते और घंटों बैठे रहते।

गाँव के निकट ही गोविन्द मठ था जिसके सेवाइत थे प्रमुपाद चन्द्रशेखर गोस्वामी । उच्च स्तर के साधक के रूप में उनकी अच्छी स्याति थी । कमलाकान्त अवसर उनके पास आकर उपदेश ग्रहण करते ।

कमलाकान्त की माता अपने पुत्र की यह गित-मित देख कर चिन्ता में पड़ गई। इस तरुण वयस में ऐसा बैराग्य भाव बना रहा तो यह लड़का सांसारिक भाव कभी ग्रहण करेगा भी क्या ? अपने भाई से सलाह कर उन्होंने कमलाकान्त का विवाह कर देने का निश्चय किया। समीप के ही लड्डूका गाँव के भट्टाचार्य वंश की एक सुलक्षणा कन्या थी। उससे कमलाकान्त का विवाह कर दिया। किन्तु कमलाकान्त की यह पत्नी अधिक दिन जीवित नहीं रहीं।

पत्नी के असामयिक देहावसान ने कमलाकान्त के जीवन में वैराग्य श्रीर निर्वार को जागृत कर दिया। चान्ना गाँव के पास खड़गेरवरी नदी है। इसी नदी के किनारे वाल्कामय रमशान में पत्नी की मृत देह को चिताग्नि में समपित कर कमलाकान्त खड़े थे। सम्पूर्ण आकाश रागमयी संच्या के गैरिक संचल से आच्छन्न हो रहा था। कमलाकान्त देख रहे थे उनकी शाँखों के सामने ही उनकी प्रिय पत्नी का शरीर जलकर मस्म हो रहा है और चिताग्नि की उध्वंमुखी धूमशिखा उसे स्नाकाश के महाविस्तार में लोपित करती जा रही है। यह सब देखकर कमलाकान्त गितहीन की गित, निराश्रय की एकमात्र शाक्ष्य जगज्जननी को उद्देश्य कर उदात्त स्वर से गाने लगे—

"काली! तुमने मेरी सभी समस्याओं को हल कर दिया है। बताओं तो सही, मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है, वह सब यथावत् रहने भी दोगी या नहीं?

"जिस पर तुम्हारी कृपा होती है, उसके अलोकिक, अपूर्व रूप का क्या कहना ? उसे अपने लज्जा-निवारण के लिए कमर में एक कोपीन भी जुटती और सारे शरीर में गस्म लिपटा रहता, सिर पर रहता है जटा-भार।

"तुम स्वयं इमजान में सुख्यूर्वक रहती हो। उस सुख के सामने वैभवपूर्ण मिण-कंचन खचित श्रष्टालिका का सुख भी तुच्छ है।

"माँ, तुम जैसी हो, कुछ वैसा ही तुम्हारा स्वामी भी है जिसका भाग घोंटना कभी छुटा नहीं। "तुम जैसा चाहो, बैसा ही रखो। सुख में रखना चाहती हो तो सुख में रखो, दुख में रखना चाहती हो तो दुख में ही रखो। उसमें खोट निकाल कर मैं करूँगा ही क्या? मैं तो लकी र खींच कर बैठा हूँ लेकिन क्या मैं इतना पूछ सकता हूँ कि क्या मेरे भाग्य में सावना का एक बिन्दु भी है या नहीं?

संसार ने तो मेरा नामकरण कर दिया है कि कमलाकान्त माँ काली का बेटा है, लेकिन अपने बेटा के प्रति तुम्हारा कैसा व्यवहार है, यह मर्भ कितने लोग जानते हैं।

चिताग्नि में जल ढालकर कमलाकान्त घर आये। उन्होंने निश्चय किया कि वे पुन: संसार-वन्घन में नहीं पड़ेंगे। माँ श्यामा का नाम-जप करते हुए चरम वैराग्य-पथ पर चलेंगे। किन्तु माँ के अश्रुपूर्ण मुख ने उनके सभी संकल्पों को घ्वस्त कर दिया। माँ के अनुनय-प्राग्रह पर उन्हें पुन: विवाह करना पड़ा। कन्या वर्दमान जिले के कांचनपुर गाँव की थो। किन्तु त्याग-वैराग्य की जो धारा उनके जांवन में प्रवाहित हो रही थी, वह विवाह के पश्चात् और भी वेगवती हो गई। जिसके प्राणों में मुक्ति का ग्रालोक संकेत प्रवेश कर गया था, उसे क्या पारिवारिक पाश में बाँचकर रखा जा सकता था? वे दाम्पत्य-जीवन के श्राकर्षण को ठेलकर माँ काली के नाम-जप की उन्मादना में चारों ओर भटकने लगे। जहाँ-कहीं माँ काली की पूजा होती, जहाँ-कहीं माँ काली के सिद्ध-साघक का पता चलता, वहाँ कमला-कान्त श्रपना विद्धल श्रन्तर लिए पहुँच जाते।

चाना के पास एक गांव था सुघड़े। वहाँ एक वार काली पूजा का आयोजन था। पूजा देखने कमलाकान्त वहाँ पहुँच गये। वहाँ केनाराम मट्टाचार्य नामक एक तन्त्रसाधक उपस्थित थे। कमलाकान्त ने सुना कि केनाराम शक्तिघर कौल साधक हैं, उनका घर पास ही है जहाँ वे पंचमुण्डो का आसन श्रौर काली की मूर्ति स्थापित कर साधना करते हैं।

केनाराम की यह भी प्रसिद्धि थी कि वे श्यामा-संगीत के निपुण गायक हैं। जो भी उनके भाव-विह्वल कण्ठस्वर का जादू-भरा गान सुनता, वहीं मोहित हो जाता।

उन्हीं केनाराम महाशय के चरणों में कमलाकान्त ने आत्म-समर्पण किया। दीक्षा और शाक्तामिषेक के बाद केनाराम ने उन्हें बतलाया कि शाक्तसाधना के लिए घर-संसार छोड़ने की श्रावश्यकता नहीं। महामाया द्वारा रचित संसार में रहते हुए कौल-साधना द्वारा घीरे-घीरे माया का बन्धन काटना होगा। कमलाकान्त नवीन प्रेरण। से अनुप्राणित होकर अपने गाँव लौट आए। गाईस्थ्य जीवन में रहते हुए उन्होंने निगूढ़ तन्त्र हावना और आचार-अनुष्ठान का व्रत लिया। आनन्दमयी माँ श्यामा की आराधना करते करते उनके अन्तर में दिव्य आनन्द का स्रोत फूट पड़ा और अनायास ही वे स्वर्गिक शास्त्रीय संगीत की रचना करने लगे। उनका वह संगीत दूर-दूर तक प्रसारित मी हो चला।

कमलाकान्त का स्वयं का शास्त्र अध्ययन कव का समाप्त हो गया था। अब उन्होंने अध्यापक वृत्ति का अवलम्बन लिया। घर पर एक छोटी-सी पाठशाला खोलकर बैठ गये। इसमें छात्रों की संख्या कोई कम नहीं थी किन्तु पाठशाला चलाने के लिए जिस धैर्य और सांसारिक मनोवृत्ति की आवश्यकता होती है, वह तो कमलाकान्त बहुत पहले ही खो बैठे थे!

किसी प्रकार आठ-दस वर्ष यों ही बीत गये। ग्रव यह परिवेश उनके लिए ग्रसह्य हो गया। प्रायः सारा दिन, सारी रात वे साधन-गजन में निमग्न रहते थे। विशालाक्षी मंदिर में उन्होंने अपने लिए एक पंचमुंडी ग्रासन भी बना लिया था। उस ग्रासन पर एक बार बैठ जाने के बाद वे मातृ-ध्यान में इतने लीन हो जाते थे कि ग्रपना कुछ भी होश नहीं रहता। भाव-विमोर होकर वे कभी-कभी निकंटस्थ इमशान में चले जाते, ग्रौर उनकी—'माँ-माँ' की रटना से इमशान का निर्जन एकान्त मुखरित हो उठता।

ऐसी अवस्था में पाठशाला चलना असंभव था। किन्तु अध्यापक वृत्ति के चले जाने पर परिवार का प्रतिपाल कैसे होता? उनके कुछ विद्यार्थियों ने, जो कि सफल कृतिबद्य हो गये थे, निश्चय किया कि उस पाठशाला को बन्द नहीं होने देंगे; वे लोग कष्ट उठाकर भी भट्टाचार्य महाशय का काम चलावेंगे। उनलोगों ने नये विद्यार्थियों को पढ़ाने का भार अपने ऊपर ले लिया।

कमलाकान्त जगन्माता के दर्शन के लिए व्याकुल हो रहे थे। यह व्याकुलता कमशः तीव्र ही होती जा रही थी। सुनते हैं, एक दिन वे वीरमूम जिला स्थित तारापीठ चले गये, जहाँ माग्यवश एक तंत्रसिद्ध शक्तिघर साधक से उनकी मेंट हो गई। उन महात्मा द्वारा बतलाए गये निगूढ़ कौल-साधना-पथ पर वे कमशः श्रागे बढ़ने लगे।

उचित देखरेख के ग्रमावमें कमलाकान्त की पाठशाला की प्रसिद्धि कम हो चली। छात्रों की संख्या नितान्त घट गई। फलतः कमलाकान्त के परिवार को घोर ग्रथीमावका सामना करना पड़ा। परिवार के लिए दोनों शामका भोजन जुटाना कठिन हो रहा था; लेकिन इस विषय की ग्रोर कमला-कान्त का कोई ध्यान ही नहीं था। वे तो विशालाक्षी मंदिर ग्रौर सुनसान स्मशान में परम ग्रानन्दपूर्वक काल व्यतीत करते थे। एक दिन उनकी पत्नी ग्रत्यन्त कठिन परिस्थिति में पड़ गई। घर में एक भी पैसा नहीं था। किन् कन्या के लिए दूध की ग्रावश्यकता थी, ग्रौर वह पूरी हो तो कैमे? स्वामी श्रौर ग्रपने लिए भोजन की क्या व्यवस्था होगी – यह भी उन्हें सूझ नहीं रहा था। हताश होकर वे चूपचाप बैठी ग्रपने दुर्भाग्य पर विचार कर रही थीं।

इतने में किसी ने घीरे से द्वार खटखटाया। साथ ही वाहर से स्त्री-कंठ की आवाज ग्राई, 'मट्टाचार्य महाशय क्या घर में हैं ? कृपा करके दरवाजा खोलिए।''

द्वार खोलते ही कमलाकान्त की पत्नी ने देखा, सामने अत्यन्त लावण्यमयी श्यामवर्णा एक किशोरी खड़ी है। उनके साथ दो सेवक हैं जिनके सर पर खाद्य-सामग्रियों से भरपूर बड़ी-बड़ी टोकरियाँ हैं। कमलाकान्त की पत्नी को, सप्रश्न-दृष्टि के उत्तर में उस किशोरी ने कहा, 'माँ ने श्रापलोगों के लिए यह सब मेजा है, ले लीजिए।"

इतनी अधिक खाद्य-सामग्री देख कर कमलाकान्त की पत्नी ग्रवाक रह गईं। उनके विस्मय का भाव कटा भी नहीं था कि सेवकों ने दोनों टोकरियाँ उतार कर रख दीं श्रीर चल्ने गए। वह किशोरी भी अपनी रहस्यमयी मनमोहिनी मुस्कान की छाया छोड़ती हुई चली गई।

इतनी-सारी सामग्री किसने मेजी है, यह गी पूछने का ग्रवसर नहीं मिला था। बेनारी कमलाकान्त की नत्नी मन-ही-मन श्राकाश-पाताल एक कर रही थीं कि यह सब क्या हुआ, कैसे हुआ ?

आधी रात को मावाविष्ट ग्रवस्था में कमलाकान्त घर आये। प्रवेश करते ही खाद्यान्न से भरपूर दोनों टोकिरियों पर उनकी नजर पड़ी। वे चमत्कृत हो उठे—दिरद्र घर में यह विस्मयकारी प्रचुरता कैसी? किसने यत्नपूर्वक इतनी सामग्री मेजी है?

पत्नी ने विस्तार से सब-कुछ बतलाया और बोली, 'श्वेसो न! मैं उस किशोरी से उसका नाम-पता भी नहीं पूछ सकी और न जान पाई कि किसने खाद्य-सामग्री मेज कर हमलोगों की प्राण रक्षा की है। किशोरी ने मात्र इतना ही कहा, माँ ने भेजा है! कौन हैं वह माँ ?"

साघक कमलाकान्त के पुलकित नेत्रों से ग्रश्रुधारा बहु चली । उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि वह सबकी माँ हैं, सम्पूर्ण जगत की माँ हैं। सारे संसार का प्रतिपाल करने वाली जगज्जननी ने आज अपने सिंहासन से उतर कर छद्य वेश में दीन भक्त की कुटिया में ग्राई थीं। यह सब उनकी ही स्नेह-लीला है।

गाँव के उपान्त में जंगल के बीच विशालाक्षी देवी का एक छोटा-सा मंदिर या । कमलाकान्त दिन-दिनमर, रात-रातभर यहीं समय बिताते थे। कभी तो अपने पूर्ववर्त्ती साधक रामप्रसाद का ग्रीर कभी श्रपना ही रचा गीत प्राणों की सम्पूर्ण बिह्नलता उड़ोल कर गाते ग्रीर माँ के चरणों में आर्त्ति निवेदित करते।

मातृपूजा में कमलाकान्त की प्रमाढ़ निष्ठा थी। परन्तु देवी के पूजा-उपचार और सोग-राग का कोई स्थायी प्रवन्ध वहाँ गाँव की ओर से नहीं था। अपने घर में सम्पत्ति के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी, नहीं थी फिर भी देवी की पूजा-अर्चना का भार उन्होंने स्वयं ही अपने ऊपर छे लिया था। आकाश वृति से जिस प्रकार अपने परिवार का भरण-पोषण होता, उसी प्रकार देवी का पूजा-उपचार भी चलाते जा रहे थे।

प्राचीन-प्रथा के अनुसार विशालाक्षी मंदिर में रात में मछली बना कर देवी को भोग लगाया जाता था। एक दिन वे किसी अकार भी भोग के लिए मछली का प्रबन्ध नहीं कर सके। और, साँझ होते ही गम्मीर ध्यान में निभग्न हो गये। वाह्य कार्यों के लिए उन्हें होश ही नहीं था। गंभीर राश्चि में जब उनका ध्यान टटा तो मां के भोगान्त रंघन की बात याद आई, लेकिन मछली का प्रबन्ध तो कर नहीं पाये थे। जेमल वृक्ष के नीचे आसन पर बैठे-बैठे अपने दुर्गाग्य पर तो कर नहीं पाये थे। जेमल वृक्ष के नीचे आसन पर बैठे-बैठे अपने दुर्गाग्य पर विचार करने लगे। मन बड़ा ही खिन्न था। देवी-पूजा में इस प्रकार विध्न पड़ने से उनके मन में तीव वेदना हो रही थी। सर्वथा निरुपाय होकर कमलाकान्त माँ का नाम-गान करने लगे।

हठात् मंदिर के पीछे के पोखर से 'छप-छप-छपाक' की आवाज आई। कमलाकान्त ने हाँक दी, 'कौन ? इस कन-कन ठंढ़ में कौन डुबाह जल में उतरा है ?"

'मैं बाग्दी जाति की स्त्री हूँ। मछली मार रही हूँ"—उत्तर धाया।

'अगर मछली पकड़ पाओ तो कुछ मुझे मी दे जाना। माँ को अभी तक मीग नहीं लगाया जा सका है।"

कुछ ही देर बाद वह बाग्दी रमणी भींगे वस्त्रों में वहाँ आई। उसके हाथ में एक ओड़ी मांगुर मछली थी। कमलाकान्त के सामने मछलियाँ रखकर बोली, ''लो बाबा। देवी को भोग लगाग्रो।" दीपक के प्रकाश में कमलाकान्त ने उस स्त्री को देखा। देखकर चमत्कृत हो उठे। कैसा भुवन-मोहक रूप है इस युवती का। इन्द्रनीलमणि-जैसा कृष्ण वर्णा है, अंग अंग में एक दिन्य रूप-माधुर्य खलका पड़ता है। वड़ी-बड़ी आँखें बड़ी ही आकर्षक हैं। मुस्मित हास्य और उल्लास से मुखमंडल झिलमिला रहा है। आस्प-विस्मृत कमलाकान्त चित्रलिखित-से खड़े रह गये। सोचने लगे, प्राणों को आलोड़ित करनेवाली यह युवती कीन है? याद नहीं आता कि इस अंचल में इसे कभी देखा है।

उन्होंने पूछा, 'बेटी, तुम कौन हो ? तुम्हें पहचान नहीं पाया ।"

हास्य-दीप्त मुख से रमणी बोली, "तुम मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं तुम्हें खूव पहचाती हूँ। तुम्हारा गान सुनकर मेरा मन आनन्द ये भर उठना है। इसीनिए तो मैं यहाँ वार-वार दौड़ी आती हूँ।"

"इतनी रात को अकेले भ्राई हो, तुम्हें क्या भय नहीं लगता ?

"तहीं, वाबा। मैं चिरकाल से अकेले ही ग्राती-जाती हूँ। लेकिन ये बातें छोड़ो। यह रहीं मछलियाँ। तुम माँ के भोग का जोगाड़ करो, मैं ग्रव चली"—इतना कहकर रमणी बीरे-बीरे गहन ग्रँवकार में विलीन हो गई।

कमलाकान्त भाव-तन्मय देखते रह गये। कुछ देर बाद होश हुआ तो याद आया, उन्होंने मछली का दाम तो दिया ही नहीं। धौर, न तो उस स्त्री ने माँगा हो। कौन है वह रहस्यमयी नारी जो मेरी समग्र सत्ता को तरंगायित कर गई?

ग्रचानक उनके अन्तर्मन में एक विद्युत रेखा-सी चमक गई—इस गंमीर आधी रात में विशालाक्षी मंदिर के निर्जन वन में कौन युवती अकेले आवेगी? मछली पकड़ने की उसके मन में कौन-सी ऐसी व्याकुलता थी? निश्चय ही वह स्त्री मानवी नहीं हो सकती। मानव शरीर में क्या वैसी अपाधिव रूप ज्योति संमत्र है? कैसा था वह दिव्य रूप जिससे उनका समग्र मन-प्राण उद्मासित हो उठा है?

कमलाकान्त अपने को नहीं रोक सके, दौड़ पड़े मंदिर के बाहर और ऊँचे ृस्वर से पुकारने लगे, "ओ माँ, एक बार सुन जाओ, एक बार लीट आस्रो।"

निस्तब्ध गहन रात्रि के ग्रंधकार में उनकी आवाज डूब गई, केवल उसकी प्रतिध्वनि आती रही ग्रौर बीच-बीच में उल्लू ग्रौर बादुर की कर्कश ध्वनि सुनाई पड़ती थी।

दूसरे दिन अनेक खोज-ढूढ़, पूछताछ करने पर मी कमलाकान्त को उस बाग्दी नारी का ग्रता-पता नहीं मालूम हुग्रा। किन्तु उनके अन्तर्पट पर उस नारी का ग्रपायिव नीलघन रूप चिरकाल के लिए ग्रंकित रह गया!

उस रूप का ध्यान करते हुए कमलाकान्त ने गाया-

"माँ क्यामा के रूप में मेरा मन भुला गया है। वह अत्यन्त अनुपमेय, सुचिक्कण कृष्णवर्णी है।

"उस निरुपम कोमल रूप को देखकर ही शायद त्रिलोचन शिव ने उसे परम यत्नपूर्वक अपने हृदय में संजो रखा है।"

कमलाकान्त को घेर कर उनके इर्दगिर्द जगज्जननी की गोपनीय लीला अब इसी प्रकार से चलने लगी। मानो, रहस्य के पर्दे में अपने को छिपा कर माँ स्थामा अपने परम भक्त के आसपास मँडरा रही हैं, लेकिन किसी मी प्रकार से पकड़ में आना नहीं चाहतीं।

मां का दर्शन नहीं हो रहा है, दिव्य स्फुरण से हृदय मंदिर अमी तक आलोकित नहीं हुआ है। उसी के लिए तो कमलाकान्त समस्त विषय-वासना, घर-संसार त्याग कर मातृमंदिर में चले आये हैं। किन्तु उस कृपामयी की कृपा कहाँ छिपी है?

पंचमंडी की सावन क्रियाएँ समाप्त कर उस दिन गंभीर रात में कमलाकांत विशालाक्षी मूर्ति के समीप आ बैठे। चतुर्दिक निस्तब्व एकान्त है। वे चुप-चाप एकाग्र मनसे लाल उड़हुल की माला गूँ थते हैं और माँ की वेदी पर उसे अपित करते जाते हैं। साथ-साथ चल रहा है संगीत के माध्यम से माँ के प्रति संतान का अनुनय-अभियोग, मान-अभिमान—

"मैं जानता हूँ, तुम तो पाषाण-कन्या हो। मुझसे ही छिपकर मेरे ग्रंतर में रहती हो।"

"तुमने चतुर्विक अपनी माया फैला रखी है। अनेक जीवों की तुमने सृष्टि की है और निर्गुण छाया को भी तीन गुणों से बाँध रखा है।"

"तुम किसी की दुर्मित बनती हो तो किसी की सुमित । ग्रपने दोषों को है किसी दूसरे को ही दोष देती हो ।"

'माँ, यह सुनलो, मैं निर्वाण की आशा नहीं करता। मैं स्वर्ग भी नहीं चाहता। मैं तो तुम्हारे दोनों नेत्रों की ओर टकटकी लगा कर, देखते रहना चाहता हूँ, उन्हें अपने हृदय में सँजोकर रखना चाहता हूँ।" =/२६ गान रुक गया। कमलाकान्त व्यान के आनन्द में विभोर थे, आँखों से अविरल अश्रु-प्रवाह जारी था। वे नीरव निस्पन्द बैठे थे।

श्रचानक एक आवाज ग्राई— 'चुप क्यों हो गये, वावा ? फिर से गाओ ।''

चित-विस्मित कमलाकान्त ने देखा कि मन्दिर के द्वार पर एक प्रसन्न-मुख वृद्धा बैठी है। अपनी ममता-भरी ग्राँखों से कमलाकान्त के सर्वांग को सहलाती हुई बोली— 'तुम्हारा यह गीत वड़ा ही मधुर है। मुझे कुछ ग्रौर सुनाग्रो न, बेटा!"

कौन है यह वृद्धा नारी ? चेहरे से तो जानी-पहचानी नहीं लगती है। गम्भीर रात्रि के श्रन्थकार में कहाँ से यह आयी हैं ?

कमलाकान्त ने कहा, 'माँ, मैं तो तुम्हें गान सुनाता हूँ, किन्तु उसके पहले यह तो बतलाग्रो, तुम कीन हो, कहाँ से ग्राई हो ?''

'यह क्या ? तुमने मुझे पहचाना नहीं ? मैं तो तुमलोगों के धर्मनारायण की मी हूँ।'' — वृद्धा ने उत्तर दिया।

"सो कहो ! इसके पहले मैंने कभी तुम्हें देखा नहीं।" — कमलाकान्त ने कहा।

धर्मनारायण उसी गाँव का ग्वाला है। वह प्रतिदिन विशालाक्षी मंदिर में दूध-खीर मेंट चढ़ाने ग्राता है। यह महिला उसकी माँ है, यह जानकर कमलाकान्त प्रसन्न हुए। मन के आनन्द में वे एक-के-बाद-एक श्यामा संगीत उसे सुनाने लगे। कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि वृद्धा हठात् उठकर चली गई है।

अगले दिन सबेरे धर्मनारायण दूध देने विशालाक्षी मन्दिर में आया। कमलाकान्त ने उससे पूछा, 'क्यों रे धर्मनारायण, कल तुम कहाँ थे ? तुम्हारी माँ मन्दिर में आयी थीं। मन-प्राण से मैंने उन्हें कितने ही गीत गा-गा कर सुनाए।''

"यह क्या कहते हो, ठाकुर? मेरो माँ तो बहुत दिन पहले ही मर गयीं। उस समय मैं बहुत छोटा था। दूसरों के घर में ही रहकर बड़ा हुआ हूँ। यब तो विशालाक्षी देवी ही मेरी माँ हैं। उनके सिवा इस संसार में मेरा कोई नहीं है।"

धर्मनारायण की बात सुनकर कमलाकान्त के हृदय में एक उन्मादक माव-तरंग उच्छ्वासित हो उठी । समझ गये, कल रात स्वयं जगज्जननी आई थीं। छुचवेश में उनका गान सुन कर गयीं। माँ के विछोह की तीव्र वेदना आर्त्त कन्दन बन कर फूट पड़ी। माँ-माँ पुकारते हुए वे मूर्छित हो कर गिर पड़े।

यह ऐसा समय था जब कमलाकान्त चरम दुःख-दैन्य में जीवन-यापन कर रहे थे, परन्तु सांसारिक विषयों की ग्रोर उनकी दृष्टि बिल्कुल ही नहीं जाती थी। अहर्निश मातृ-ध्यान में लीन रहते थे।

उनके परिवार की यह दुरवस्था देखकर उनका एक प्रिय शिष्य अत्यन्त उद्घिग्न हो उठा। वह अभ्विका गाँव का रहने वाला था। चान्ना से वह गाँव नहीं-नहीं तो प्रायः बारह मील दूर था। शिष्य अनेक प्रकार से अनुनय-विनय कर कमलाकान्त को सपरिवार अपने घर ले गया और उनलोगों का समस्त सांसारिक भार अपने ऊपर ले लिया। फलतः कमलाकान्त पारिवारिक चिन्ता से सर्वथा मुक्त हो गये।

किन्तु ग्रपने गाँव चान्ना-स्थित साधन पीठ ग्रीर विशालाक्षी मंदिर को छोड़कर वे मला किस प्रकार रह सकते थे! मन शोघ्र ही उचाट हो गया। इस पर दुर्योगवश अम्बिका गाँव में जाने के कुछ ही दिनों बाद उनकी माँ का देहान्त हो गया।

उसके बाद कमलाकान्त ग्रम्बिका गाँव में नहीं हके। विशालाक्षी देवों की शरण में अपने चान्ना गाँव लौट आये। तत्पश्चात शुरू हुई उनकी और भी कठिन तपश्चर्या। शक्ति-साधना की निगूढ़ कियाएँ और ग्रनुष्ठानादि एक-पर-एक सम्पन्न करने लगे। अन्त में एक दिन जगज्जननी की कृपा का द्वार-कपाट खुल गया और उन्हें तन्त्र-साधना की चरम सिद्धि की उपलब्धि हुई।

इस बार सावक कमलाकान्त का जीवन-घट मातृ-नाम के रसामृत से भर गया । मातृ-कृपा के ऐश्वर्य में सम्पन्न सावक का मन आनन्दोल्लास में गाने लगा ।

"रे मन, तू कंगाल क्यों है ! तू घर बैठे काली के नाम का सुवा-रस पान किया कर । यह भवसागर उनकी ही माया है । कितने उसमें डूब गये, किनने डूबते-उतराते हैं, श्रीर कितने ही उसमें भसते जा रहे हैं।"

"प्ररे, तुम आनन्द-धाम में रहो और हँसते-हँसते वहाँ का रंग देखी।"

कमलाकान्त की साधना और सिद्धिलाम की कहानी और मातृसंगीत-रचना में उनकी पारदर्शिता की कथा अब तक सर्वत्र प्रसारित हो गयी थी। चान्ना और वर्दमान के बीच की दूरी कोई अधिक नहीं थी। वर्दमान के महाराजा के कानों में भी कमलाकान्त की साधना ग्रीर सिद्धिलाभ की ख्याति पहुँची। महाराजा तेजचन्द्र ने बड़े आदर से उन्हें अपनी राजधानी में बुलाया और श्रद्धापूर्वक उनसे गुरु-दीक्षा ली। तत्परचात् वदंमान शहर के निकट कोटालहाट में उनके लिए एक वास-गृह वनवा दिया। उनकी स्यामा-विग्रह की सेवा-पूजा के लिए पर्याप्त मासिक वृत्ति ग्रीर उसका समय भी निश्चित कर दिया।

कमलाकान्त के व्यक्तित्व और साधना का असावारण प्रभाव था। युवराज प्रतापचाँद ने भी कुछ दिनों बाद उनसे दीक्षा ली। वह मुमुक्षु कमलाकान्त के आश्रय में रह कर तंत्र-सावना पथ पर कमकाः अग्रसर होने लगा।

'कोटालहाट स्थित कमलाकान्त की श्यामामूर्ति महाजाग्रत देवी रूपमें प्रसिद्ध हो गई। देश-देशान्तर से अनेकानेक पुण्यार्थी स्त्री-पुरुषों की भीड़ वहाँ होने लगी। वे लोग कभी साधन-पीठ पर तो कभी दामोदर नदी तटवर्ती काठगोला के श्मशान घाट पर शक्ति-साधन की क्रियाएँ अनुष्ठित करता।

एक बार की बात है, अमावश्या की रात थी। घोर अन्धकार चारों ओर व्याप्त था। उस पर से आरम्भ हुई जोरों की वर्षा और तेज हवा। इस गंभीर रात में मातृसाधक कमलाकान्त कालीमंदिर में भावाविष्ट बैठे हुए थे। उन्हें घ्यान हो नहीं रहा कि देवी पूजा का लग्न बीता जा रहा है। प्राकृतिक दुर्योग के बीच उनके मानस पटल पर जगन्माता का एक भीम-भयावह प्रलयंकर कृष उद्मासित हो रहा था। घ्यानावेश के कटने पर माँ के ख्राणी कृप का स्तव-गान करने लगे—

कराल बदनां घोरां
मुक्तकेशीं चतुर्मु जां।
कालिकां दक्षिणां दिव्यां
मुंडमाला विमूषितां।
सद्यश्चित्र शिरः खड्गबामाधोर्छं करांवुजां
अभयं वरदैष्ण
दक्षिनाधोर्छं पाणिकां।
महा मेघप्रमं श्यामां
तथाचैव दिगम्बरीं
कंठावसक्त मुंडालीगलद्रृषिरचर्चितां।

महाकाली के इस स्तोत्र ग्रीर मातृ-नाम के जपसे पूजास्थली प्रकम्पित हो रही थी। प्रलयंकर झड़-वर्षा के साथ मानो प्रलयंकरी देवी के सिद्ध सावक का भी स्वर मिल गया था।

विष्णु कर्मकार, कमलाकान्त का अनुगत भक्त था। मंदिर की परिचर्या वह नित्यत्रति परम निष्ठापूर्वक करता था। उसने देखा कि ठाकुर (कमलाकान्त) अपनी उद्दीपना में भावप्रगत हो रहे हैं और इघर पूजा का लग्न शेष होने में अब अधिक विलम्ब नहीं है।

मंदिर में घुस कर उसने निवेदन किया, "ठाकुर, आप सुस्य होकर पूजा पर बैठ जायँ, पूजा का लग्न वीता जा रहा है।"

कमलाकान्त बोले, 'अरे, यह देखो । आज मेरी माँ का दनुज-विनाशिनी हिप प्रस्फुटित हो रहा है। आज तो पूजा में मैंसे की बिल देनी होगी।"

"यह क्या कह रहे हैं, ठाकुर ? इस घोर अमावश्या की रात में, जब कि झड़-बर्बा का प्रकोप है, मुझे मैंसा कहाँ मिलेगा ? पहले कहा होता तो कोई प्रबन्ध किये रहता।"

''अरे, माँ का रुद्राणी रूप देखते नहीं ? मैंने समझ लिया कि आज भैंसे की विल के सिया ग्रन्य किसी प्रकार से उनकी अर्चना नहीं हो सकती। तुम अब न करो। माँ ग्रपनी पूजा के निमित्त, जिस किसी उपचार की आवश्यकता होती है, स्वयं संग्रह-प्रबंध कर लेती हैं। तू केवल एक बार खोज कर तो देख!''—कमलाकान्त ने कहा।

फलतः बेचारे विष्णु कर्मकार को आँधी-पानी में निकलना पड़ा। गाँव की राह पकड़ कर कुछ ही दूर गया था कि उसने देखा की आँघी-पानी में भीजते हुए कुछ लोग मंदिर की ओर आ रहे हैं और उनके साथ डोरी से बँघा एक वृहदाकार भैंसा है और देवी-पूजा के लिए बहुत-सा द्रव्यादि भी है।

मन्दिर के परिचारिक के रूप में विष्णु कर्मकार इस ग्रंचल में सुपरिचित ह्यक्ति था। आनेवाले लोग उसे देखते ही आनन्द-ध्विन करने लगे। यह जातकर उनके आनन्द की सीमा नहीं रही कि मातृपूजा अभी शुरू नहीं हुई है।

उनलोगों के मुनीम की मनौती थी कि कमलाकान्त के जाग्रत देवी-विग्रह के आगे इस भैंसे की बिल देकर वे षोड़शोपचार पूजा करेंगे। मौसम के दुर्यौग कि कारण उन्हें श्रानेमें विलम्ब हो गया। किन्तु विष्णु कर्मकार तो विस्मय से हतवाक् रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि कमलाकान्त के संकल्पित पूजा-उपचार का इस अप्रत्याशित रूपसे प्रबन्ध हो जायगा। खैर, उसके सिर से दुश्चिन्ता का बोझ उतर गया।

पूजा पूरे समारोह से सम्पन्न हुई। रातके शेष प्रहर में कमलाकान्त अपने व्यानासन से उठे और उच्च स्वर में सद्यः रचित मातृ संगीत गाने लगे—

"माँ, आज तेरी जिल्ला लाल क्यों है ? शवासन पर विवस्त्र क्यों बैठी हो ? माँ, शिवके हृदय में तुम क्या कर रही हो ? "कपड़े फटे-चिटे हैं, केश राशि गलित है ? यह कैसा रूप तुमने घारण किया है ? तुम्हारे पद-चाप से पृथ्वी काँप रही है । गलेमें नरमुंडों और कटे हाथों की माला है । यही क्या तेरे आम्षण हैं ?

"हे मेरी स्वर्णमणि, किस कारण से तुम निर्वस्त्र हो ? मणि-मन्दिर को छोड़कर क्यों रुमशान में उन्मत्त पगिलनी की तरह भटक रही हो ! क्षण-क्षण में तेरी हूँ कार का मार पृथ्वी के लिए ग्रसहा हो रहा है । दिग्गज, कूर्म-कच्छप और शेषनाग काँप रहे हैं । हे ब्रह्ममई, कमलाकान्त की विनती है कि तुम जरा धीरे-धीरे ही नाचो, शिव भी भय-विकम्पित हो रहे हैं ।"

वर्दभान महाराजा तेजचन्द्र ने कमलाकान्त को गुरुरूप में वरण किया था। तत्पश्चात् इस शक्तियर सावक का श्राचार्यरूप में जीवन प्रारम्भ हुग्रा। लामोत्सुक मक्त दल-के दल उनके चरणों में श्राने लगे। उनलोगों की सावना में कमनाकान्त तंत्राचार और योग-मार्ग, दोनों का समावेश करने लगे। उनकी इस सावन-प्रक्रिया का कुछ परिचय उनकी रचित पुस्तक 'सावक रंजन' में मिलता है। उनकी बहुमुखी प्रतिमा का हस्ताक्षर इस पुस्तक के रूपमें सुरक्षित है।

कमलाकान्त एक साथ ही सावक, कवि स्रौर लोक-कल्याणकामी महा-पुरुष थे। उनकी संगीत-रचना में उनके पूर्ववर्त्ती साधक रामप्रसाद का कुछ प्रभाव अवश्य दीख पड़ता है। रामअसाद के भावनय संगीत ने प्रमेक प्रकार से उन्हें अनुप्राणित किया था, उनमें उद्दीपना मी जगाई थी। किन्तु यह भी मानना पड़ेगा कि कमलाकान्त की सावना-सिद्धि की अपनी विशेषता और उनके जीवन-दर्शन की मौलिकता उनके भावमय जीवन और रचनाओं में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। उनके गीत अनेक वर्षों तक सिद्धि-साथना के इच्छुक लोगों के कंठों में गूँजते रहे। निस्सन्देह सावक किय रामप्रसाद के बाद कमलाकान्त का ही स्थान है।

कमलाकान्त की पुस्तक 'साधक रंजन' के भाव और माथा ने बंगाल के सहस्रों लोगों को अनुप्रेरित किया है। इस सुन्दर पुस्तक के सम्बन्ध में पंडित- प्रवर हरप्रसाद शास्त्री कह गए हैं— 'सुललित भाषा और मनोहर छन्दों में थोड़े में ही तंत्र-साधना के सभी गूढ़ तत्वों को दूसरे किसी ने इतने सहज रूपसे नहीं समझाया है।'

इस पुस्तक के प्रलावा भी कमलाकान्त के रिचत अनेक पद मिले हैं जिनमें हैं इयामा संगीत, समर संगीत, आगमनी, विजया, शिव संगीत और कृष्ण संगीत प्रभृति नाना प्रकार की हृदय-स्पर्शी सार्थक रचनाएँ।

माँ स्यामा का चित्मय रूप कमलाकान्त के ग्रन्तपंट पर ग्रंकित था। उनके अन्तर की निभृत गृहा माँ के इस दिव्य रूप-ऐश्वर्य से उद्माषित था। इस्टे देवी का रूप काला है तो क्या हुआ। इसी निस्सीम काले पारावार में तो नाम की, रूप की, सब-कुछ की परिसमाप्ति होती है। यह काला रूप तो नाम की, रूप की, सब-कुछ की परिसमाप्ति होती है। यह काला रूप ही उनके लिए अत्यन्त मध्र, ग्रत्यन्त विमुखकर है। इसलिए उन्होंने गाया है—

"माँ, मैं तुम्हारे क्याम रूप को कितना प्यार करता हूँ !

तुम मुवन मनमोहिनी हो, मृक्तकेशिनी हो !

तुम्हें सबलोग काली कलूटी कहते हैं, लेकिन मैं तो देखता हूँ,

तुम निष्कलंक चन्द्रमा-जैसी घवल हो।"

इंड्टदेवी की चिद्धन सत्ता निरन्तर उनके अन्तर में प्रकाशित रहती थी। कोई कुछ मी कहे, किन्तु मातृसाधक कमलाकान्त के लिए तो देवी का यह काला रंग काला नहीं— विलक्ष दिव्य प्रकाश से उद्मासित है। माँ के इस इप के सम्बन्य में कमलाकान्त ने गाया है—

'अरे, तुम मेरी क्यामा माँ को क्यों काली-कलूटी कहते हो ? यदि वह काली-कलूटी है तो क्यों उसने सम्पूर्ण संसार को प्रकाशित कर रखा है ? मेरी माँ तो कभी क्वेतवर्णा होती हैं तो कभी पीताम ग्रीर कभी नील-लोहित वर्ण की।

सोचते-सोचते जीवन वीत गया और मैं समझ नहीं पाया कि मेरी माँ सचमच कैसी हैं।

मेरी माँ कभी प्रकृति बनती है तो कभी पुरुष, ग्रौर कभी शून्याकाश हो जाती है।

कमलाकान्त के काली तत्व में सिन्निहित था सर्वव्यापिनी ब्रह्मशक्ति का परम तत्त्व । वे सम्पूर्ण सृष्टि को जगज्जननी माँ इयामा से ग्रोतप्रोत देखते थे :

"मेरी माँ स्थल में, शून्य में, वायु ग्रौर जल में सर्वत्र ही व्याप्त है। "तुमलोग मेरी ब्रह्मांडरूपिणी माँ को जानते नहीं?

"मेरी माँ घट में है, पट में है, सम्पूर्ण शरीर में है।

'वह रमणी का नयन-कटाक्ष भी है जिसके फलस्वरूप संसार का मन भोहित करती है।

'ग्ररे, कमलाकान्त का मन, तुमको किसका भय है ? तुम्हें तो विरंची ब्रह्मा का वांछित घन मिल गया है।

अखण्ड ब्रह्मतत्व स्वरूपिणी इष्टदेवी महाकाली का जो रूप कमलाकान्त के अन्तर में प्रकाशित रहता था, उसमें आकाश-तत्व और शब्द-तत्व के साथ काली और शिव की, प्रकृति और पुरुष की परमसत्ता एकाकार होकर निहित थी। वे निरन्तर अखण्ड चैतन्यमई महाकाली के ध्यान में मग्न रहते थे, इसलिए उनकी दृष्टि में श्यामा और श्याम में कोई अन्तर नहीं था। उनकी यह सगन्वय-वाणी उनकी साधना और काब्य-कृतियों के माध्यम से प्रस्फुटित हो गयी है:

"ग्ररे मेरे मन, तुम जानते नहीं, परम कारण-स्वरूपिणी माँ काली केवल स्त्री ही नहीं है।

कमी-कभी वह मेघ वर्ण धारण कर पुरुष वन जाती है।

"कभी तो मुक्तकेशिनी बनकर हाथमें तलबार धारण करती है और दनुज-पुत्रों को भयात्तं करती है।

'वह कभी वज में जाकर बंसी वजाती है ग्रौर वजांगनाग्रों का मन हर लेती है।

'कभी अपने त्रिगुण से सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करती है।

"कमलाकान्त के शिष्य, वर्दमान के राजकुमार प्रतापचान्द के अन्तर में मुक्ति की तीन्न पिपासा जग पड़ी थी। कमलाकान्त से मातृ-मंत्र की दीक्षा पाकर वह तन्त्र की निगूढ़ कियाएँ निष्ठापूर्वक सम्पन्न किया करता था। गुरुके प्रति उसकी असीम भक्ति थी। वह प्रायः उनके निकट था कर रहता भी था और साधन-उपदेश ग्रहण करता था। एकबार श्रमावश्या की रात में कमलाकान्त ने प्रतापचान्द को पूर्णाभिसिक्त किया पंचमुढी आसन पर बँठा कर तंत्रकी निगूढ़ कियाएँ भी कराई।

राजकुनार सिद्धि-लाम के लिए व्याकुल हो उठा था। वह अक्सर इमजान में ही रहता और कारण-वारि (सुरा का पान करता। यह बात शीघ्र ही महाराज तेजचन्द्र के कानों तक पहुँची। वे महाकुछ हुए और अचानक एक दिन सदलवल कोटाल हाट पहुँचे।

काली मन्दिर के निकट पहुँचते ही उनकी कमलाकान्त से मेंट हो गई। कमलाकान्त इमशान से लौट रहे थे। कारण-वारि के सेवन से उदीप्त थे, आँखें ग्रोड़हुल के फूल की तरह लाल थीं। हाथ में सुरा-पात्र भी था। उगमगाते-डगमगाते मन्दिर की और गाते हुए ग्रा रहे थे—

'सदा ग्रानन्दमयी काली!

तुम तो महाकाल का मन हरनेवाली हो।

"तुम ग्रपने मन की मौज में नाचती हो ग्रौर ग्रपने ही ताली बजाती हो।

"तुम आदिभूता सनातन सत्ता हो।

"तुम आदिभूता सनातन सत्ता हो।

ललाट पर चन्द्रमा को घारण करने वाली शून्य-रूप हो।

ललाट पर चन्द्रमा को घारण करने वाली शून्य-रूप हो।

"जब मृष्टि ही नहीं थी तत्र तुमने ग्रपनी यह मुण्डमाला कहाँ पाई?

"सबको चलानेवाली यन्त्री तुम हो। हम सब तो तुम्हारे यन्त्र हैं ग्रौर

"सबको चलानेवाली यन्त्री तुम हो। हम सब तो तुम्हारे यन्त्र हैं ग्रौर

तुम्हारे तन्त्र-डोर से बँघे चलते हैं।

तुम जैसे रखती हो, वैसे ही रहता हूँ। जैसे बोलवाती हो, वैसे ही

बोलता हूँ।

"कमलाकान्त ग्रशांत होकर तुम्हें गाली-गलौज करता है—ग्ररी सवँ
गावानी, हाथ में तलवार घारण कर तुम धर्म और अधर्म, दोनों हो खेल

खेलती हो!

जैसा ही मचुर स्वर था, वैसा ही उद्दीपनामय भावावेश था। महाराजा तेजचन्द्र मंत्रमुग्ववत् इस महासावक को देखते रहे। हठात् उनका होश लौटा भ्रीर घ्यान भ्राया कि कमलाकान्त से ही बातें करने वे कोटालहाट दोड़े आये थे। गंभीर स्वर में महाराजा ने पूछा, ''ठाकुर, ग्राप यहाँ क्या सब कांड कर रहे हैं? मैंने ग्रपने पुत्र प्रताप को ग्रापके हाथ में सौंप दिया था। आशा थी कि ग्रापसे शिक्षित होकर वास्तव में ग्रादमी वनेगा। लेकिन देख रहा हूँ कि सब-कुछ उल्टा ही हो रहा है। ग्रापके साथ रहते-रहते वह घोर शरावी हो गया है। उसके संबंध में जो वातें मेरे सुनने में ग्राई वे सब सच हैं, यह समझने में अब कुछ भी बाकी नहीं रहा।

कमलाकान्त ने हँसते = हँसते कहा, "महाराज, किस आधार पर आप ऐसी बात कह रहे हैं?"

"उसका सबसे बड़ा प्रमाण तो ठाकुर, ग्रापके हाथ में शराब का यह घड़ा ही है। मैं यहाँ खड़ा₌खड़ा शराब की गंब पा रहा हुँ।"

"महाराज, किसने ग्रापसे कह दिया कि इस घड़े में शराब है ? इसमें तो शुद्ध दूध है।"

महाराजा तेजचन्द्र कुद्ध होकर आगे बढ़ने लगे। साथ के कर्मचारी और अगरक्षक लोगों को कुतूहल हुग्रा। सबने देखा, कमलाकान्त के हाथ के उस बड़े घड़े में शराब नहीं, सचमुच में दूध मरा है। शराब की जो गंध सब लोग पा रहे थे, वह भी गायब थी। सबलोग विस्मय विमूढ़ हो गये।

यह कैसा ग्रलौकिक कांड है ! ग्रन्ततः इसका पता लगाकर हो महाराजा छोड़ेंगे । उन्होंने कहा, "ठाकुर, यदि यह दूध है तो इससे मक्खन भी तैयार किया जा सकता है ? हमलोग ग्राज इसकी परोक्षा करके देखेंगे ।"

कमलाकान्त ने हाँड़ी उन लोगों को दे दी। उम दूध से मक्खन निकाला गया और मक्खन को गलाकर घी मी तैयार किया गया। उस घी से साधक कमलाकान्त ने मंदिर में होम सम्पन्न किया। तत्पश्चात् आसन से उठकर वे महाराजा से बोले, "महाराज, अब तो आपका संदेह मिटा कि हाँड़ी में शराब नहीं थी, दूध था?

महाराजा तेजचन्द्र ने माना कि आज उनके कल्याण के लिए उनमें विश्वास-भाव जगाने के लिए ही उनके गुरु ने अपनी अलौकिक विभूति को प्रकाशित किया है। उन्हें खेद भी हुआ कि गुरु पर अविश्वास करके उन्होंने अच्छा नहीं किया।

युवराज प्रतापवाँद को लेकर महाराजा को श्रविक दिनों तक चिन्ता नहीं करनी पड़ी। इस घटना के थोड़े ही दिनों बाद वैरागी युवराज गृह त्याग कर न मालूम कहाँ चला गया। श्रवतक सिद्ध कौल साधक कमलाकान्त की प्रसिद्धि बंगाल के बाहर भी फैल चली थी। काशी में बड़े समारोह से काली पूजा का श्रायोजन था। आयोजकों की बड़ी इच्छा थी कि कमलाकान्त के द्वारा ही मातृ-पूजा का अनुष्ठान हो। कमलाकान्त की भी एकबार काशी जाने की बहुत दिनों से इच्छा थी। उन्होंने अन्नपूर्णा और विश्वनाथ का श्रव तक दर्शन नहीं किया था। इसलिए काशी का निभन्नण उन्होंने स्वीकार कर लिया।

मध्य रात्रि में कमलाकान्त माँ श्यामा की पूजा पर बैठे थे। पूजन के समय वीच-वीच में कारण-वारि का पान ग्रौर मातृ नाम का जप चल रहा था। यह देखकर कुछ लोग उत्तेजित हो गये – यह कैसा ग्रनाचार है! देवी की

ग्रर्चना-पूजा पर बैठकर सुरा-पान ?

आयोजकों ने उत्तेजित लोगों को समझाया, कमलाकान्त सिद्ध पुरुष हैं। वे भावावेश में अपने इच्छानुसार माँ की पूजा करते हैं। वे पूजा की पुरानी विचारित पद्धति बहुत-कुछ नहीं मानते हैं। किन्तु वे लोग यह बात क्यों मानने लगे? कुछ ने व्यंगपूर्वक कहा, बहुत-से लोग वामाचार का नाम देकर सस तरह पूजा करते हैं, किन्तु मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कितने लोग कर पाते हैं? कमलाकान्त यदि मिट्टी की मूर्ति को सचमुच प्राण-प्रतिष्ठा करके जागृत कर सकें, तब हमलोग मानेंगे कि हाँ, इनमें सामर्थ्य है।

एक स्पष्ट वक्ता ने आगे बढ़कर कहा, "ठाकुर, कारण (सुरा)-पान और नशा तो खूब हुआ किन्तु इस माटी को मूर्त्ति में आप प्राण-प्रतिष्ठा कर सके या नहीं ? केवल लोगों को दिखलाने में इस रंग-ढंग की क्या सार्थकता है ?

कमलाकान्त की आँखें महूर्त्त भर में प्रदीप्त हो उठीं। उन्होंने उच्च स्वर से कहा, क्या सचमुच देखना चाहते हो कि मूर्त्त जीवन्त हुई या नहीं?— तो देखो।"

इतना कह कर उन्होंने सामने पड़ा बिलदान-वाला खड्ग उठा लिया श्रीर प्रतिमा के हाथ पर उसे बैठा दिया । माटी की उस मूर्ति के हाथ से, जहाँ तलवार का घाव था, झरझर रक्त की घारा बहने लगी ।

मय-विस्मय से विमूढ़ समालोचकगण कमलाकान्त के चरणों पर गिर पड़े। इसके बाद कमलाकान्त काशी में और नहीं हके। कोटालहाट लौट ग्राये। किन्तु काशी जाकर उनका मन मरा नहीं था। अन्तर्मुख होकर वे घीरे-घीरे आत्म-सत्ता में डूबने लगे। उस समय की उनकी मानसिक स्थिति का परिचय इस गीत में मिलता है— "रे मन, किसी अन्य के घर मत जा,
तुम ग्रपने-आपको ही देख ।
"ग्रपने ग्रन्त:पुर में ही जो कुछ खोजोगे,
मिल जायगा ।
"तीर्थ यात्रा केवल दु:खपूर्ण भ्रमण है ।
लेकिन तुम उचाट क्यों होते हो, मेरे मन ?
"तुम मूलाघार की ग्रानंद-त्रिवेणी में स्मान कर,
शीतल क्यों नहीं हो जाते ?

स्रनेक वर्ष इस प्रकार से बीत गये। साधक कमलाकान्त स्रब बहुत बूढ़े हो गये हैं। प्रिय शिष्य प्रताप चाँद नहीं रहा। उत्तर साधिका परम प्रिय द्वितीय पत्नी भी चल बसी थीं। गृहस्य जीवन के नाम पर एकमात्र उनकी कन्या थी। इस पतली डोर को लेकर स्रब और कितने दिन रहेंगे। स्रन्ततः एक दिन कमलाकान्त के जाने की पुकार स्रा गई।

शिष्य महाराज तेजचन्द्र ग्रपने रुग्ण गुरुदेव को देखने आये। देखकर समझ
गये, इनकी इहलीला समाप्तप्राय है। वे अत्यन्त व्यस्त हो उठे कि ग्रंतिम समय
में गुरुदेव को गंगा तट पर ले जाना चाहिए। किन्तु कमलाकान्त इसके लिए
बिल्कुल तैयार नहीं हुए। बार-बार ग्राग्रह करने पर ग्रस्फुट स्वर से स्वरचित
एक पद गाने लगे—

किसलिए मैं गंगा-तीर जाऊँगा? काली माँ की संतान मैं क्यों विमाता की शरण में जाऊँ?

तेजवन्द्र प्राचीन प्रथा और धर्म-संस्कृति के ग्राग्रही थे। वे बड़ी दुश्चिन्ता में पर गये। वें गुरुदेव के गंगा तट पर ले जाने की सभी व्यवस्था कर चुके थे। किन्तु कमलाकान्त को किसी प्रकार भी राजी नहीं किया जा सका।

कमलाकान्त ने महाराजा को समझाया, "महाराज, मन का संताप दूर कीजिए। मैं यहाँ ही माँ के मंदिर के सामने प्राण छोड़ना चाहता हूँ। आप कल दोपहर को एकबार भ्राइए।"

दूसरे दिन कमलाकान्त के घर पर बहुत-से बंधु-बान्धव और अन्यान्य लोगों के साथ महाराज तेजचन्द्र उपस्थित हुए। साधक कमलाकान्त सुबह से ही दिग्य मान में निमोर थे। उन्होंने उपस्थित मंडली से कहा, "मेरे लिए नृण-कैंग्या विद्या दो।" उसी तृण शैय्या पर लोगों ने उन्हें सुला दिया। कमलाकान्त के मुखमंडल पर अलौकिक ग्रामा छिटक रही थी। कंठ-स्वर क्षीण हो गया था, फिर मी ग्रपनी इष्टदेवी के उद्देश्य से ग्रानन्दपूर्वक घीरे-धीरे गाने लगे—

"माँ श्यामा के रूप में मेरी आँखें डूब गई हैं।
"उसका स्रनुपम रूप कितना कोमल काला है, चिकना-चिकना।

"उस सुचिक्कण, काले; अनुपमेय रूप को देखकर त्रिलोचन ज्ञिव ने उसे अपने हृदय में रख लिया है।

"जगज्जननी के उस नील मेघवर्णी रूप का घ्यान करते-करते मातृसाधक कमलाकान्त ने सदा के लिए ग्रपनी ग्राँखें मूँद लीं।

उपस्थित जनता ने विस्मय से देखा कि उस तृण शैय्या के नीचे पृथ्वीतल को फोर कर भगवती की पवित्र जलघारा फूट पड़ी है। उस अलौकिक जलघारा को देखकर साघक कमलाकान्त को ग्रंतिम समय में गंगा-तट नहीं ले जाने का खेद महाराज तेजचन्द्र के मन से मिट गया।





नवभारत प्रकाशन

